#### दुःखान्तकी के तत्व

ने दोनों सिद्धान्तों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में ग्रहण कर लिया। उन्होंने जीवन की सम्पूर्णता को समक्त कर न तो केवल ग्रध्यात्मवाद की दुन्दुमि बजाई ग्रीर न सौन्दर्यवाद को ही लेकर जीवन यापन किया, वरन उन्हों हो दोनों के समुचित सम्मिश्यण में ही जीवन की सार्थकता देखी। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि यूनानियों ने डायोनिसियस की उन्मत्तता तथा एपॉलो की मर्यादा-प्रियता दोनों का सहज समन्त्रय कर लिया वैसे ही उन्होंने जीवन के इन दोनों—इवरानी तथा यूनानी सिद्धान्तों में सामँ इस्य स्थापित कर लिया। उनके विचारों में राजनीति के नरम दल की छाया देख पड़ती है। किसी भी विचार ग्रथवा भावना मे ग्राति किसी प्रकार की भी न हो यही उनका मूल सिद्धान्त था। ग्रपने ग्रमुभव से उन्होंने जान लिया था कि दोनों भावनान्त्रों के समन्वय में ही जीवन की सम्पूर्णता है इसीलिए उन्होंने ग्रात्मा तथा सौन्दर्य, तर्क तथा इच्छा, ग्रध्यात्म तथा यथार्थ दोनों के समुचित समन्वय द्वारा एक ग्राकर्षक जीवन-सिद्धान्त का निर्माण किया।

इस सिद्वान्त के फल-स्वरूप हमें दु:खान्तकी के प्रभाव को समफने में सरलता होगी। यूनानियों को डायोनिसियस के त्योहारों में लालसा, उन्मत्तता, आवेश तथा प्रलाप के ऋति से जीवन में विश्वंखलता आने का डर था और ये भावनाएं शरीर से सम्बन्धं रखती थीं, और इसके साथ ही साथ एपॉलो के त्योहार की मर्यादा, आदर्शवादिता तथा आध्यात्मिकता की ऋति से जीवन में नीरसता आने का भय था; फलतः इन दोनों की ऋति का परिमार्जन तथा संशोंधन उनके साहित्य सिद्धान्तों का प्रमुख ध्येय हो गया। यही संकेत हमें यूनान देश के प्रत्येक लेखक की दु:खान्तकी में मिलता है। और इसी संकेत के अनुसार समस्त यूनानी दु:खान्तकी का अन्त भी होता है। इस अन्त के प्रदर्शन में लेखकों की नैतिक कला छिपी रहती है। जब हम अेष्ठ वीरों की असफलता देख चुकते हैं और भाग्य चक्र की कुटिलता पहचान लेते

लेखक

डॉक्टर एस० पी० खत्री

इलाहाबाद यूनिवसिंटी

प्रकाशक साहित्य-भवन लिमिटेड, प्रयाग

पहराने में कुशल वना देते। इस शिक्ता-प्रणाली में जो कुछ भी आड़चनें आतीं शिक्त वर्ग उनको दूर कर अपनी शिक्ता-प्रणाली को ग्राह्म वनाने का पूरा प्रयत्न करते थे। इसी कारण से, कदाचित् रोम देश ने न तो कोई विशेष धार्मिकता फैलाई और न कोई इस जगत से परे दूसरे आध्यात्मिक जगत का स्वप्न देखा। उनकी दृष्टि की परिधि में ईश्वर और उसका साम्राज्य न आता था। उन्हें नैतिक नियमों, आध्यात्मिक विचारों, स्वर्गीय अनुमृतियों से कोई विशेष सरोकार न था। उनका सरोकार या सफल नागरिकता, सफल राजनीति तथा सफल समाज से। उनकी संस्थाओं, उनकी रुढ़ियों, उनके समाज की नींव जिससे मज़वूत हो उन्हें तो उसी को अपनाना था।

इस सामाजिक उपयोगिता को सामने रखते हुए रोम के साहित्यकारों ने आध्यात्मिक भावों को हटाकर उसके स्थान पर केवल व्यवहारिक नियमों की एक सूची वना ली। धर्माचरण, पुर्यकार्य, नैतिकता ने केवल कुछ दैनिक रहन सहन तथा आचरण के नियमों का रूप ले लिया। उसमे न तो धर्म की आत्मा थी और न नैतिकता की शुभात्मा। 'वैकाइड्स' नामक नाटक में नाट्यकारों के लिए कुछ नियम वतलाए गए हैं जिनमें पहला है—'युवात्रों की त्रुटियों ग्रौर उन्मत्त भावों का ग्रत्यधिक निराकरण न करो, वे कुछ दिनों वाद अपने आप ठीक हो जांयगी। दूसरा नियम है-अपराधी को, अधिक निन्दित न करो उन्हें थोड़ा वहुत मौका दोषपूर्ण जीवन से सीखने का ग्रवश्य दो । इस दृष्टि से रोमीय समाज के लिए बुराई ग्रथवा पाप श्रात्मा से संवन्ध रखने वाली कोई वस्तु न थी। वह केवल उन्ही नियमों का उलघन था जिससे समाज की मज़बूती को धक्का लग सकता था। इसी कारण से रोम की सु:खान्तकीयों में वेश्याएँ तथा उनके दरवारी, मुफ्तख़ोर, त्र्यालसी, पाखरडी, घमरडी, ढोंगी, शेख़ी वाले, ग्रापनी वात स्रोटने वाले -पात्रों की भरमार रहती है। इसका यह तात्पर्य

जन वरी १६४८: प्रथम बार १००० मूल्य तीन रुपया

मुद्रक: जगतनारायण लाल, हिन्दी साहित्य प्रेस प्रयाग

माँ स्मी बह को मेरे लिखेने पढ़ेने को केवल 'नाटक' सममती हैं



दो शब्द

हिन्दी साहित्य में श्रालोचनीत्मक प्रन्थी की कमी है। जो प्रनथ है भी वे संस्कृत-साहित्य के श्रथवा श्रंग्रेज़ी के श्रालोचनात्मक प्रन्थों के श्रनुवाद सात्र हैं। श्राधुनिक श्रालोचना के सिद्धान्तों की प्रेरणा द्वारा कम पुस्तके लिखी गई हैं। 'नाटक की परख' इस साहित्यिक शंग की पूर्ति का प्रयास है।

इसमें सन्देह नहीं कि नाट्य-साहित्य से संबंधित पुस्तकों का संस्कृत साहित्य में अन्य-भगदार है। प्राचीन मनी वियों ने नाटक रचना तथा नाट्य कवा पर जो पुस्तकें लिखी हैं उनकी महत्ता श्रपूर्व है श्रीर वे साहित्य की श्रमूल्य निधि रहेंगी। परन्तु यह मानना पहेगा कि श्राधुनिक हिन्दी-साहित्य पर श्रंश्रेज़ी-साहित्य-सूर्य की प्रखर किरगें पड़ रही हैं। देश के लाहित्यकारों में पहले पहल वंगला के साहित्यिकों ने इस प्रकाश की प्रहरा कर श्रपना साहित्य भरा पूरा किया है। तरपरचात नराठी तथा गुजराती साहित्य ने नवीन धाराधों के अनुसार अपने साहित्य का निर्माण किया है। यहां तक कि, अगर सच पूछा जाय तों, उद्बे के कुछ कलाकारी ने श्रंग्रेज़ी साहित्य की हास्यारमक गद्य शैली को बड़ी खूबी से घ्रपना कर श्रेष्ठ गद्य रचना की है। कदाचित हिन्दी-साहित्य सेवी इस दौद में पीछे हैं। इसका कारण शायद रुदिवादिता तथा राष्ट्रीयता हो सकता है। रुदिवाद के मैं मियों ने अन्य वाह्य साहित्यिक प्रभावों से अपने को बचाने की चेष्टा में कुछ ऐसा दृष्टि-कोण श्रपनाया जो सध्य-काल में ही वांच्छित हो सकता था। कुछ साहित्यकारों ने तो अपने साहित्यिक कोट को इस प्रकार सुद्द कर, बाहर खाइयां खोद दीं कि किसी बाहरी प्राक्रमण से वह बिलकुल सुरत्तित हो गया।

इस प्रकार के दृष्टि-कोण तथा सीमित वातावरण से हिन्दी-साहित्य के फलने फूलने में बढ़ी बाधा पड़ी है। यह कहना भी असंगत है कि समस्त वाद्य प्रभाव अहणीय हैं। कुछ वाद्य प्रभाव तो ऐसे हैं कि जिनसे साहित्य की मर्यादा गिर सकती है। उदाहरणार्थ पाश्चात्य देशों के कथा-साहित्य ने जहां भारतीय साहित्य कारों को नए नए रास्ते दिखलाए, नवीन शैलियां प्रस्तुत की उसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भाव-समूहों पर आधारित कथा-साहित्य निर्मित करने का आमन्त्रण दिया जिसके फल स्वरूप जाभ के अतिरिक्त हानि ही अधिक हुई है।

श्रालोचना-साहित्य के कोट द्वार को पूर्ण-रूप से वाह्य प्रभावों को लाने के लिए खोल देने में कोई हानि नहीं है। जिन प्राचीन मित्तियों पर हमारा साहित्य-संसार टिका हुआ है उसकी ईंटें कुछ कमज़ार हो चली हैं और नीव पानी खा गया है। अब समय श्रागया है जब हमें उस प्राचीन नींव को नए चूने गारे से श्रनन्त काल के लिए सुदृद बना देना चाहिए। इसके साथ साथ साहित्यक छूत-छात से कदाचित हानि के सिवा लाभ नहीं। 'पड़ो श्रपावन ठीर में कंचन तजत न कोय'—शायद कुछ संस्कृत तथा उससे प्रेरित साहित्य-कारों के लिए श्रंप्रेज़ी प्रथवा श्रन्य योरोपीय देशों के साहित्यिक सिद्धान्त श्रपावन हों-वाली धारणा श्रपनानी चाहिए।

इसमें सन्देह नहीं कि साहित्य समाज का प्रतिविग्व है। जिस समय संस्कृत साहित्य की रचना हुई उस समय के समाज के प्राचार-विचार, प्रादान-प्रवान का ढंग तथा उनको व्यक्त करने की शैली उस समय के लिए नितान्त श्रमुकूल तथा प्रभाव-पूर्ण थी। हमें मौथ-छान्नाज्य का वैभव स्वप्न समान हो गया है; राजपूती जौहर श्रव कहानियों की वस्तु हो कर रह गए हैं। हमारे समाज ने इतने पलटे खाए हैं कि श्रारचर्य इस बात पर होता है कि वह श्रव तक जीवित कैसे है। बदलते हुए समाज को जीवित रखने के लिए बदलती हुई साहित्यिक शैलियों की श्रावश्यकता पड़ती है। इस बदलते हुए समाज को कुछ नवीन साहित्यिक घाराओं का रसास्वाद न कराना भी अत्यन्त आवरयक है। 'नाटक की परख' भी इसी ओर एक छोटा प्रयास है। इसमें श्रंशेज़ी नाट्य सिद्धान्तों का निचोइ है। मैं साहित्य-भवन का कृतज्ञ हूँ जिसके सहयोग के ही कारण यह पुस्तक पाठकों के हाथ में है।

एस० पी० खत्री

इलाहाबाद जनवरी **१, १**६४८

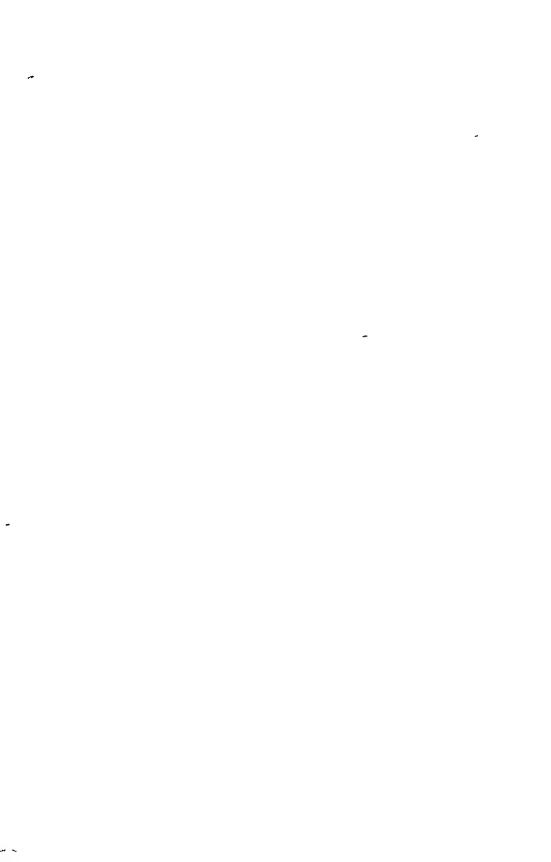

# विषय सूची

### १ प्रथम खएड

प्राचीन युग

(१) नाट्य कला का उद्गम

(२) दुःखान्तकी की प्रगति—यूनानी दुःखान्तक-सिद्धान्त, रोमीय दुःखान्तक-सिद्धान्त, मध्ययुग दुःखान्तक-सिद्धान्त

(३) त्रालोचना सिद्धान्त

## २ द्वितीय खगड

दुःखान्तकी

(१) दुःखान्तकी की त्रात्मा

(२) दुःखान्तकी के तत्व

(३) श्रंगेज़ी दुःखान्तक शैली

(४) शेक्सिपयर की दुःखान्तक शैली (क) पात्र (ख) विषय वस्तु-निरूपण (ग) कार्य (घ) प्रभाव

(५) त्रालोचना सिद्धान्त

(६) त्रालोचकों के वक्तन्य

### ३ तृतीय खएड

**यःखान्तकी** 

(१) रोमीय-धुःखान्तकी

(२) शेक्सिपयर की सुःखान्तक-शैली

73-87

63-930

- (३) शेक्सपियर के सुःखान्तकी-वातावरण-पृष्ठ-भूमि-तत्व
- (४) त्रालोचना सिद्धान्त-सुखान्तकी के विषय-
  - े सु:खान्तकी का उद्देश्य-सु:खान्तकी की शैली
- (५) त्रालोचकों के वक्तव्य

### ४ चतुर्थ खराड

१३१-१५२

मिश्रितांकी

- (१) मिश्रिताकी की समस्या
- (२) मिश्रितांकी की कला
- (३) त्रालोचकों के वक्तव्य

#### ५ पंचम खग्ड

१५३-१७३

- (१) प्रहसन की पृष्ठ-भूमि
- (२) प्रहसन के विषय
- (३) प्रहसन के तत्व-परिस्थिति प्रधान-चरित्र प्रधान-कथोपकथन प्रधान-विदूषक प्रधान

#### ६ षब्टस खर्ड

१७४.२२५

एकांकी

- (१) एकाकी का उद्गम
- (२) एकाकी के विषय
- (३) एकाकी के तत्व
- (४) वस्तु-निर्माण

### शब्द-कोष

| Aristotle    | •••   | श्ररस्तू         |
|--------------|-------|------------------|
| Atmosphere   | •••   | वातावरण          |
| Background   | •••   | पृष्ठ-भूमि       |
| Chorus       | ***   | सह गायक          |
| Comedy       | •••   | सुःखान्तकी       |
| Comic        | •••   | सुःखान्तक        |
| Conflict     | •••   | द्वन्द्व, संघर्ष |
| Crisis       | •••   | श्रापदकाल        |
| Denoncement  | ***   | <b>प</b> तन      |
| One-Act-Play | •••   | पुकांकी          |
| Plato        | •••   | श्रफ्लातू        |
| .Plot        | •••   | वस्तु            |
| Roman        | • • • | रोमीय            |
| Romantic     | •••   | रोमांचक          |
| Story        |       | कथानक            |
| Tragedy      | •••   | दुःखान्तकी       |
| Tragic       | •••   | दुःखान्तक        |
| Tragi-Comedu | • • • | मिश्रितांकी      |



9

## प्रथम खग्ड

प्राचीन युग



#### नाट्य-कला का उद्गम

हज़ारों वर्ष पहले की कहानी है।

सूर्य की गर्मी से घरती सूख गई थी। मीलो तक पानी और वर्षा का नाम तक न था। स्यंदेव और भी आकाश में प्रचएड होते जा रहे थे। पशु-पत्नी कहीं पर भी दिखलाई नहीं पड़ रहे थे। भीषण गर्मी से वे भी इघर-उघर छिपकर निश्चेष्ट तथा आक्लान्त पड़े हुए थे। ऐसे ही समय में एक जगली जाति के कुछ लोग गरोह बनाकर भूख और प्यास से त्रस्त होकर बाहर निकल पड़े। बाहर निकलते ही उन्हें सूर्य के प्रचएड ताप का अनुभव हुआ। वे थोड़ी ही देर में सूर्य की इस प्रचएड शक्ति से बिह्नल हो उठे। ज्यों ही मध्याह हुआ त्यों ही उन्होंने सूर्य की सम्पूर्ण शक्ति नथा उसके विशाल तेज का दर्शन किया। उसके ताप से उनमे भय का सचार हुआ; उसके दर्शन से उनमे अद्धा की ज्योति जाग उठी। इस गरोह के कुछ लोग नत-मस्तक हुए। उन्होंने सूर्य को किसी भीषण शक्ति का प्रतीक समभा। उन्होंने पार्थना की: देव! अपना ताप कम करो!

इस गरोह के कुछ लोग आगे बढ़ते ही गये। उन्हें सूर्य के ताप की चिन्ता न थी। उन्हें चिन्ता थी अपनी भूख मिटाने की; अपनी प्यास बुफाने की। भूख की ज्वाला ने उन्हें वाहर निकलने पर विवश कर दिया था और उनका दृढ़ निश्चय था कि वे विना अपनी चुधा शान्त किये वापस न जायेंगे। इतने ही में वादल आकाश में घर आये। रिमिफ्तम वर्षा होने लगी। आधी चली, वादल गर्जा; विजली कौंधी; पानी बरसा। सूर्य के ताप से अस्त मनुष्यों ने गर्मी से शान्ति

पाई। वर्षा ने थोड़ी ही देर में सम्पूर्ण प्रकृति को आप्लावित कर दिया। पिथकों ने अपनी प्यास बुक्ताई; उनमें भय तथा श्रद्धा का अनुपम संचार हुआ । इस भावना के जागते ही उन्होंने वर्षा की अपूर्व शिक्त के आगे घटने टेक दिये। उन्होंने प्रार्थना की: जलदेव! तुम धन्य हो! हम तुन्हारे सेवक हैं!!

इस गरोह के वचे हुए लोग और भी आगे वड़े। उनकी भूख
आव भी न बुक्त पाई थी। चलते-चलते वे ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ
वर्षा हो चुकी थी। नदी-नाले भर रहे थे, चारों और हरियाली ही
हरियाली थी। हर और इचों पर फल लदे हुए थे। पची-वर्ग
मंगल-गान कर रहा था। पिथकों ने शीब ही कुछ फल तोड़े, कन्द-मूल
इक्ट्ठे किये, कुछ मछलियाँ पकड़ीं और अपनी चुधा शान्त की।
चुधा-शान्ति के पश्चात् उनके हृदय में समस्त प्रकृति के प्रनि प्रगाढ़
अद्धा की भावना संचरित हुई। वे विनत हुए: प्रकृति देवी! तू धन्य
है; हम तेरे दास हैं!!!

रात्रि में यह सारा गरोह इकट्ठा हुग्रा। कुछ लोगों ने सूर्य की प्रशंसा की; कुछ ने जल के गुण गाये; कुछ ने सम्पूर्ण प्रकृति के वैभव श्रीर उसमें निहित शक्ति का वर्णन किया। उन लोगों ने यह देखा कि सूर्य की गर्मी, वर्षा के जल तथा प्रकृति के वैभव के कारण ही उनकी प्यास बुभो; ज़ुधा शान्त हुई। वे हर्ष से नाच उठे। उनके श्रंग-प्रत्यंग डोल डोलकर प्रकृति की पोषक-शक्ति का परिचय देने लगे। वे इतने श्रधिक हिंपत हुए कि उन्हें तन-वदन की सुध न रही। स्त्री, पुरुषों ने मिलकर गीत गाने श्रारम्भ किये। उन्होंने श्रपनी शान्ति तथा श्रपने हर्ष का परिचय श्राने गायन, नृत्य तथा देवी श्रद्धा के हारा दिया। इसी गरोह की उन्मत्त नृत्य-भावना तथा हर्ष-प्रदर्शन में ही नाट्य-कला का उद्गम था।

स्रादि जातियों के लिए प्रकृति जीवित यी। दिन-प्रतिदिन के

परिवर्तन, ऋतुत्रों के त्रावागमन तथा प्रकृति के त्रावर्तनशील जीवन की पहेली उन्हें त्रात्यन्त जिंटल मालूम होती थी। उनमें न तो तर्क-शिक्त थी त्रीर न विश्लेषण-शिक्त । वे प्रकृति के किसी भी त्रांग का वैज्ञानिक रूप से निरूपण नहीं कर सकते थे। वे प्रकृति से केवल त्रपनी चुधा-शान्ति का वरदान मांगते थे त्रीर समस्त प्रकृति को एक विचित्र दैवी घटना समभते थे। वर्षा त्रीर वसन्त दोनों ही उनकी चुधा शान्ति में सहायक होते थे। जल-राशि तथा निदया उन्हें भोजन के नये पदार्थ प्रस्तुत करती थीं। प्रकृति की जिन जिन शक्तियों से उन्हें शान्ति त्रीर सान्त्वना मिलती उन्हीं शिक्तयों की वे पूजा करते, उनका त्रावाहन करते तथा उन्हीं के सामने नत-मस्तक होते। इन्हीं शिक्तयों में वे जीवन की प्रगति का त्रानुभव कर उसे नृत्य में परिणत करने की सफल चेष्टा करते थे। नृत्य, नाटक का त्रादि-रूप है।

तुथा-शान्ति के पश्चात् इन आदि जातियों में, स्वाभाविक रूप से, प्रण्य तथा लालसा की भावना जाग उठी। जैसे-जैसे उनकी तुधा शान्त होती गई वैसे ही वैसे उनमे लालसा की भावना बढ़ती गई। एक समय ऐसा आया जब प्रण्य का बॉध टूट गया और लालसा अवाध गित से वह चली। प्रण्य के बहाव तथा लालसा की तरंग में स्त्री-पुरुष, युवा-युवती, सयोग की प्रतीत्ता में गायन तथा नृत्य करने और प्रकृति के मनोरम तथा फलप्रद स्थलों पर जाकर कीड़ा करने लगे। प्रकृति की जो-जो वस्तुऍ उनकी प्रण्य-कीड़ा में सहयोग देतीं वे उन्हें सख्य-भाव से देखते और समस्त प्रकृति के पोपक-तत्त्वों, शिक्पूर्ण आगों तथा सुन्दर स्थानों की पूजा करते। अपनी लालसा तथा अद्धा को वे अपनी रंगरिलयों में आनन्दपूर्वक प्रदिशत करते थे। संभवतः इन्हीं रगरिलयों में नाटक का बीज निहित था।

इन त्रादि मनुष्यों के गरोहो का जीवन पूर्णतया श्रद्धामय था। उन्होंने त्रपने से त्रिधिक शक्तिशाली सूर्य, वर्षा, विजली त्रौर वादल

के सामने हार मान कर उनका शासन स्वीकार कर लिया था। प्रकृति के प्रत्येक स्थल में वे जीवन का अंकुर, उसकी प्रगति तथा उसका विस्तार देखते थे। वे अपने को प्रकृति का एक निरीह अंग मानकर अन्य शिक्तशाली अंगों की पूजा तथा अर्चना में अपना समय व्यतीत करते थे। वायु के वेग, विद्युत् की गति, सूर्य के ताप, आकाश के विस्तार के सामने वे अपना हीनता का अनुभव कर उन्हें देव-तुल्य अथवा स्तुत्य समभते और उनकी अपार तथा अविजित शिक्त के आगो नत मस्तक हो कर धर्म का वीज वोते थे।

साराश में, चुधा-शान्ति तथा प्रणय-लिप्सा श्रौर प्रकृति की श्रार शिक् की पूजा तथा श्रचना मे नाट्यकला का जन्म हुश्रा। चुधा-शान्ति, प्रणय-तृति तथा जीवन-शिक्त के श्रनुभव के उपरान्त, इन मनुष्यों ने श्रपने हर्पपूर्ण तथा श्रद्धायुक्त नृत्य श्रौर गायन मे नाटक का प्रथम स्वरूप प्रस्तुत किया। वसन्तागमन, वर्पागमन तथा श्रन्य उत्सवों पर नृत्य-गीत गाये जाते श्रौर श्री-पुरुष एक टोली में इकट्ठे होकर श्रपना हर्प प्रदिशत करते थे। समाज तथा सभ्यता ने नाटक के इसी श्रादिरूप—नृत्य तथा गायन—को परिमार्जित कर नाटक का श्राधुनिक रूप निर्मित किया है। इन नाटकों का परिमार्जन पहले-पहल यूनान देश में श्रारम्भ हुश्रा।

यूनान के प्राचीन गरोहों ने भी प्रकृति की अपार शिक्त का अनुभव किया था। उन्होंने प्रकृति के परिवर्त्तनशील दश्यों को देखकर तथा उसके अटल नियमों का अनुभव कर, एक दैवी शिक्त की कल्पना की जो मानव की जुधा शान्त कर उसको सन्तोष दान देती थी। इसी अेष्ठ शिक्त की कल्पना में कला का जन्म हुआ। इसी कारण कला मनुष्य के समाज से सम्वन्धित है। यूनानियों ने अपनी कल्पना का सहारा लेकर उन देवताओं का रूप-निर्माण तथा आवाहन आरम्भ किया जो उन्हें भोजन और सुरा देकर सन्तुष्ट तथा आनिन्दत रखते

#### नाट्य-कला का उद्गम '

थे। ये देवता 'डायोनिसियस' तथा 'बैकस' के रूप में अवतरित हुए। 'डायोनिसियस' केवल पोषक ही देवता न थे; वे प्रकृति के विशाल तथा वैभवपूर्ण जीवन के प्रतीक थे। उन्हीं की कृपा से पतमड़ के पश्चात् प्रकृति को वसन्तागमन द्वारा नव जीवन मिलता। उन्हीं के द्वारा सुप्त संसार, जो रात्रि के समय निष्चेष्ट तथा निर्जीव रहता, उषा की लालिमा से प्रातःकाल अपने को सचेष्ट तथा अनुरंजित करता। उन्हीं की अनुकम्पा से चुन्नों पर फल आते और अंगूर की वेले लहलहा उठतीं। वे प्रकृति को जीवन-दान देते थे। वास्तव में वे जीवन के प्रस्फुटन अथवा प्रकृति में प्राण-प्रतिष्ठा-योग के देवी प्रतीक थे। यूनानी 'डायोनिसियस' को पूजा भव्य-रूप से करते थे।

पहले पहल एक प्रमुख गायक टोलियों के सम्मुख स्नाता स्नौर 'डायोनिसियस' की प्रशासा के गीत गाता स्नौर फिर नृत्य द्वारा स्नपनी श्रद्धां स्नियं करता था। 'बैकस' स्नयं सुरादेव की भी प्रशां में वह तन्मय होकर गायन करता तथा नृत्य द्वारा स्नपना सन्तोष तथा हर्ष प्रदर्शित करता था। इन नृत्य-गीतों के साथ साथ गायन-कला तथा भाव-व्यंजना दोनों का प्रस्फुटन हुस्ना। धीरे-धीरे प्रमुख गायक के गायन तथा नृत्य-कला में तन्मय होकर स्नन्य लोग भी नृत्य तथा गीत में सहयोग देने लगे। स्नब गायकों की टोली एक से दो स्नौर दो से चार होने लगी। कुछ दिन वाद उन गायकों का चुनाव होने लगा जो दोनों कलास्नों में पटु होते। यही टोली, स्नागे चलकर यूनानी नाट्य-साहित्य में 'कोरस' स्नथवा 'सहगायक' कहलाई। इन उत्सवों में जो नृत्य तथा गायन होता उन्हें 'डिथिरैम्बिक डास' तथा 'बैकिक डांस' स्नथवा तन्मय-नृत्य नाम मिला।

इन प्राचीन नृत्य-गीतों का कोई साहित्यिक लेखा नहीं मिलता। मूल रूप में वे केवल मौखिक ही रहे होंगे, परन्तु गायन-प्रणाली का लेखा अवश्य है। सबसे पहले प्रमुख गायक पूरे स्वर से गीत की तान

छेड़ता ख्रौर उसकी टेक वतलाता। उसी तान ख्रौर टेक पर सहगायक ख्रपनी तान छेड़ते ख्रौर टेक दुहराते। समय ने, धीरे-धीरे यूनानियों के सम्मुख अन्य देवता तथा अेष्ठ राष्ट्रीय वीर प्रस्तुत किये। देव-तुल्य वीरों की कहानियां, उनके साहसपूर्ण कार्य, उनकी शूरता तथा उनकी मानवता की प्रशंसा में नृत्य-गीत उत्सवां पर प्रदर्शित होते ख्रौर टोलियां वड़ी उत्सुकता तथा उत्साह से सहयोग देतीं। क्रमशः इन नृत्य-गीतों के विषयों की सूची वढ़ती गई। समय ने, फिर इन देव-तुल्य वीरों को मनुष्य में परिणत कर दिया। समाज ने मानव को निकृष्ट तथा हीन न समक्त कर उसे गौरवपूर्ण तथा अेष्ठ वर्ग का समक्ता शुरू कर दिया। अेष्ठ देवों का स्थान, अेष्ठ वीरों ने तथा अेष्ठ पौराणिक वीरों का स्थान श्रेष्ठ अथवा साधारण वर्ग के मनुष्य ने ले लिया। यूनानियों ने केवल राजाओं तथा रानियों को ही अपने नाटकों में नायक तथा नायिका का पद दिया है। नाट्यकारों ने इन नायक ख्रौर नायिकाओं के अभिनय-हेतु एक रंगमंच का भी निर्माण किया।

यूनानियों का रंगमंच, मूल-रूप में केवल एक गोल घिरा हुआ स्थान था। वीचोवीच एक थोड़ा सा ऊँचा स्थान वेदी के समान रहता था। यह स्थान सुरादेव का स्थान था। वेदी को यूनानी जनता धार्मिक-रूप से पवित्र मानती थी और किसी भी रूप में उसकों अपवित्र करना पाप था। वेदी को अपवित्र करने वाले को मृत्यु-दर्ग्ड की राज्याचा थी। ईसा के चार सी वर्ष पूर्व-यूनानियों की रंग शालाएँ इसी रूप में थी।

इन यूनानियों की रंगशालात्रों में समयानुसार 'ट्रैजेडी' त्रयवा दुःखान्तकी का प्रदर्शन हुत्रा करता था। जर्मन दार्शनिक नीट्शे के मतानुसार दुःखान्तकी ही नाटक का मूल-स्वरूप है। इस मूल-स्वरूप में यूनान की त्रात्मा के दो विरोधी भावों का समन्वय है। पहला है डायोनिसियस—जो कल्पना, त्रावेश, उद्देश तथा लालसा का प्रतीक

#### नाट्य-कला का गद्गम

है; दूसरा है एपालो—जो सामंजस्य, अनुक्रम, सन्तोष, शालीनता, मर्यादा तथा प्रेम का प्रतीक है। इन दो विरोधी भावों के समन्वय से ही दुःखान्तकी की रचना संभव हुई है। यूनानी किवयों ने डायोनिसियस तथा एपालो की आत्मा में अपनी प्रवल इच्छा-शक्ति द्वारा एक काल्पनिक सामंजस्य उपस्थित कर दिखाया। डायोनिसियस की आत्मा उन्मत्तता की प्रलाप-पूर्ण आत्मा है और एपालो की आत्मा स्वप्न-देश की शुभ्र आत्मा है। कल्पना और वास्तविकता, मर्यादा तथा प्रलाप, लालसा तथा प्रेम में सामञ्जस्य प्रस्तुत करना देवी कार्य था। यूनानी किव ने इस कार्य को कला के नवीन संसार में संभव किया। इस नवीन संसार में पहुंच कर उसने अपनी रहस्यपूर्ण दृष्टि से, जीवन के विरोधी भावों और दृन्द्व के पीछे छिपी हुई एकता का अनुभव कर दुःखान्तकी का कलामय निर्माण किया। दुखान्तकी का दूसरा आधार सहगायक है जिसमें वनदेवता इकट्टे होकर डायोनिसियस की अर्चना में गीत गाते हैं।

प्रसिद्ध आलोचक रिज़वे ने भी नाट्यकला का उद्गम, ऐतिहासिक हिष्ट से, प्राचीन काल में ही माना है। उनके अनुमान से नाटक की आतमा का जन्म समय के आवर्त में छिपा है। प्राचीन टोलियाँ और मनुष्यों के गरोह जब ऋतु-परिवर्तन पर प्रसन्न होकर दृत्य करते तो रे उस समय अपने जाति-विशेष के वीरो तथा साहसी मनुष्यों का आवाहन कर उन्हें अपनी अद्धाञ्जलि अपित करते थे। इस अद्धाञ्जलि में नाटक का बीज निहित था। इसमें अखाड़ों के जातीय खेल, धुड़सवारी की प्रतियोगिता तथा गायन भी सम्मिलित था। डायोनिसियस की पूजा के लिए जो वेदी निर्मित की गई थी वह वास्तव में विल-वेदी थी। वहाँ डायोनिसियस तथा अन्य जातीय वीरों की आतमा को सन्तुष्ट करने के लिए बलिदान होते थे। इसी बलिदान के कार्य-क्रम में दुःखान्तकी का मूल बीज था। ये विलदान के उत्सव पहले पहल

थे स प्रान्त में शुरू हुए श्रीर जब जब टोलियाँ डायोनिसियस की पूजा करतीं तो वे वहुत श्रिशष्ट तथा श्रश्लील रूप में नृत्य तथा गायन करती थी। यूनानियों का विश्वास था कि डायोनिसियस ही के कारण खेती होती है, खिलहान मरे पूरे रहते हैं श्रीर मनुष्य मात्र को सुख श्रीर शान्ति मिलती है। श्राजकल के रोम प्रदेश में 'सैटरनेलिया' नामक त्योहार इसी का रूपान्तर मात्र है। यूरोप के देशों में ईस्टर तथा भारतवर्ष की होली की रङ्गर्रालयों के पीछे इसी भावना का संकेत र्मिलता है।

नाट्यकला के आलोचक मूरे के मतानुसार भी दुःखान्तकी का वीज डायोनिसियस की पूजा तथा अर्चना में निहित था। डायोनिसियस की पूजा वास्तव में वसन्त श्रीर नचे वर्ष का आवाहनमात्र थी, क्योंकि इन्ही के प्रभाव में समस्त प्रकृति नवजीवन पाती श्रौर मानव समाज सन्तुष्ट तथा हपित होता था। यूनानी नये वर्ष की त्यातमा को 'डीमॉन' नाम से पुकारते ये और इसी के परिवर्त्तनशील दश्यों में दुखान्तकी की ग्रात्मा का ग्रामास मिलता है। प्रत्येक वर्ष का जीवन कभी गर्व से उन्नत होता, कभी उसी गर्न द्वारा पतन को प्राप्त होता था। वसन्त ही उसके गर्व की पराकाष्ठा थी पतभड़ तथा शिशिर से ठिटुरता हुग्रा वर्ष उसी का पतन-स्वरूप है। इन्हीं दोनो भावों—गर्व तथा उसका शमन—को लेकर दुःखान्तकी की आतमा का निर्माण हुआ। जो शक्ति इस गर्व का प्रतिशोध लेकर उसका शमन करती उसे यूनानी ' खू व्रिस' ग्रयवा प्रतिशोधिका कहते थे । कदाचित् शेक्सिपयर लिखित 'किंग लियर' नाटक के पतन भाग में प्रतिशोधिका की पूर्ण छाया है। जब वर्षा के गर्व का पतन होता, तो यह प्रारा दराड एक प्रकार से उचित ही माना जाता परन्तु कुछ ही दिनों वाद वर्षा की नवीन छात्मा किर से छपने पतन का प्रतिशोध लेती छौर इसी तरह गर्व, प्रतिशोध तथा पतन का हर वर्ष पुनरागमन होता रहता और अट्ट

#### दुःखान्तकी की प्रगति

श्खला बँधी रहती। इसी शृंखला अथवा पुनरागमन में नाट्य-कला का प्रथम दर्शन था।

3

### दुःखान्तकी की प्रगति

यूनानी दुःखान्तक सिद्धान्त

ईस्किलस—( ४२४—४४६ पूर्व धंसा ) यूनानी लेखकों में ईस्किलस ने अपनी कला से दुःखान्तकी की प्रगति विशेष रूप से की। ईस्किलस का जन्म ५२५ पूर्व ईसा हुआ था। जब यूनानियों और फारस देश की सेनाओं में युद्ध हो रहा था उस समय ईस्किलस युवा थे। अपनी युवावस्था में ही उन्हें एक साहित्यिक प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला। इस पुरस्कार से उत्साहित होकर उन्होंने साहित्य रचना प्रारम्भ की और उसी को अपना जीवन ध्येय बनाया। किसी एक पुरतक में उन्होंने यूनानी धर्म की कद्ध आलोचना की और यूनानी समाज पर व्यंगवांण बरसाए। उनके इस कार्य से कोधित होकर सरकार ने उन्हें निर्वासन दण्ड दिया और उन्होंने यूनान की राजधानी एथेन्स से विदा ली। वहुत काल तक वे निर्वासित रहे और इसी समय उन्होंने पचास प्रन्थों की रचना की। उनकी मृत्यु सिसली में हुई।

ईस्किलस वड़े उत्साही कलाकार थे। उनके समय में नाटकों में केवल एक ही पात्र रहता था जो सहगायकों के साथ संवाद कर नाटक का कार्य सम्पूर्ण करता था। ईस्किलस ने दूसरे पात्र की योजना की ख्रोर संवाद में नाटकीय तत्वों का सम्मिश्रण कर नाट्य-कला की प्रगति की। दो मनुष्यों के सवाद के फल स्वरूप नाटक रचना में वड़ा गहरा परिवर्तन हुआ और एक ऐसे नवीन तत्व का निर्माण हुआ जिसे

त्र्याधुनिक लेखकों ने वड़ी कुशलता से त्र्यमने नाटकों में व्यवहृत किया है।

ईस्किलस ने नाटकों में सहगायकों की कृतिमता को घटाया। सहगायकों का संवाद साधारणतयः गीत काव्य के गुण लिए रहता था। जब नाटक में द्वन्द्व की आवश्यकता होती तब उस समय के कलाकार उसे गीत काव्य के गुणों से पूरा करने की असफल चेष्टा करते थे। ईस्किलस ने संवाद को ही नाटक का मुख्य आधार माना और उसमें अनेक नाटकीय गुण संग्रहीत किए। इसी के साथ-साथ उन्होंने नाटकों की पृष्ट-भूमि का भी परिचय संवाद द्वारा देना आरम्भ किया। परन्तु ईस्किलस में इतनी प्रतिभा होते हुए भी उनमें नाटकों से गीत काव्य के तत्वों को अलग रख कर नाटक रचने की चमता नहीं थी। संवाद की प्रधानता तथा पृष्ठ-भूमि का संकेत उनके नाटकों के महत्वपूर्ण गुण हैं।

साधारणतः यूनानियों का विश्वास था कि देवता वर्ग मनुष्य से देख्यों करते हैं और उसे संसार मे पनपने नहीं देते। परन्तु ईस्किलस की धारणा इसके विपरीत थी। उनके विचार मे भाग्य ही मुख्यतः प्रतिशोधिका है। यह प्रतिशोधिका कोई रहस्वपूर्ण शक्ति नहीं है वरन मनुष्य को उसके कमों के फल प्रदान करती है। मनुष्य का गर्व और उसका अनेतिक कार्य प्रतिशोधिका का आहान करता है और प्रतिशोधिका कभी भी अपने कार्य में चूकती नही। साराश में ईस्किलस का यह नाटकीय सिद्धान्त है कि मनुष्य भाग्य के हाथों का खिलौना मात्र नहीं परन्तु मनुष्य के त्रास और पीड़ा मे एक गूढ नियम सिन्निहत है जिसके अनुसार मनुष्य फल भोगता है। और जब दुःख, पीड़ा तथा जाल ने मनुष्य की आत्मा निर्मल हो जाती है तभी वह जीवन को वास्तिवक रूप से समक सकता है। बहुत अशों मे ईस्किलस का सिद्धान्त अंग्रेज़ी किव जॉन मिल्टन के सिद्धान्तों से

#### दुःखान्तकी की प्रगति

मिलता है। जैसे मिल्टन ने ईश्वरीय कार्यों का समर्थन कर मनुष्य को ही दोषी ठहराया उसी प्रकार ईस्किलस ने भी ईश्वरीय कार्यों के पीछे किसी अटल तथा नैतिक नियमों का आभास पाया है। संस्कृत तथा हिन्दी के नाट्यकारों के 'विधि विधान' के संकेत मे भी इसी सिद्धानत की छाया मिलती है।

साफोक्नीज़ (४६४—४०६ पूर्व ईसा) साफोक्नीज़ ईस्किलस से स्रियंक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। स्रपनी युवावस्था में उनको नाटक खेलने का वड़ा चाव था। थोड़े ही समय बाद वे नाटक रचना की स्रोर स्राकृष्ट हुए छौर पूर्व ईसा ४६८ में उन्होंने स्रपना पहला नाटक लिखा। साहित्यिक-प्रतियोगिता में भी उन्होंने ईस्किलस को हराया। साठ वर्ष के स्रान्तर उन्होंने क़रीब १२० नाटकों की रचना की, परन्तु उनमे केवल सात ही प्राप्य हैं। साक्रोक्रीज़ यूनानी राजनीतिक नेता पेरीक्रीज़ के परम मित्र थे स्रौर उनकी रचना स्रों में यूनानी सभ्यता के स्वर्ण-युग का सम्पूर्ण चित्र मिलता है।

नाटक रचना में पहले पहल साफ़ोक्कीज़ ने पात्रों की संख्या दो से तीन बढ़ाई जिसके कारण संवाद में विभिन्नता आई और मनोरंजकता बढ़ी। यद्यपि ईस्किलस ने पृष्ठ भूमि का उपयोग शुरू कर दिया था परन्तु दृश्यों का प्रभावपूर्ण प्रदर्शन साफ़ोक्कीज़ ने ही पहले पहल किया। दृश्यों का वर्णन, उनका सुक्चिपूर्ण-चित्रण तथा उन्हें आलंकृत करने में उनकी विशेष कला थी।

सहगायकों की संख्या तथा उनकी वेश मूषा में भी साफोक्की क़ ने वड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। उन्होंने सहगायकों की संख्या १२ से १५ की श्रीर उन्हें वह वेश मूषा प्रदान की जिसके द्वारा वे बाद में पहचाने जा सकते थे। परन्तु सब से महत्वपूर्ण परिवर्तन उन्होंने नाटकों के रूप में किया। श्रब तक नाटक चार खण्डों में प्रदर्शित होते थे श्रीर प्रत्येक खण्ड एक दूसरे पर निभर रहता था। साफोक्की क़

ने यह प्रणाली वदल कर त्रलग-त्रलग खएडों में नवीन विषयों का उपयोग किया।

दु:खान्तक-कला के संवध में साफोक्कीज़ के सिद्धान्त ईस्किलस से ग्रधिक कलापूर्ण हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति के दिन प्रति दिन के दुखों ग्रौर त्रासों को देखते हैं। जिस जिस प्रकार से संसार की रंगमृभि में मनुष्य प्रताड़ित होता है उसी का यथार्थ ग्रनुकरण वे नाटकों में करते हैं। उनके लिखित दु:खान्तकीयों में धार्मिक दृष्टिकोण के विपरीत कला का दृष्टिकोण कहीं ग्रधिक है।

यूरिपाइडीज़ ( ४८०—४०६ पूर्वं ईसा )—साहित्यिक प्रतिभा में युरिपाइडीज़ भी साफ़ोक़ीज़ से कम न थे । उनका जन्म एक सम्पन्न परिवार में हुआ था और वे वाल्यावस्था से ही प्रख्यात तर्क शास्त्र-वेत्ता सुकरात के शिष्य वन गए थे । अठारह वर्ष की ही अवस्था में उन्होंने साहित्य दोत्र में पटार्पण किया । परन्तु उन्हें वहुत वाद में ख्याति मिली । उन्होंने एक सौ के क़रीब नाटक लिखे हैं परन्तु उनमें केवल अठारह ही प्राप्य हैं । यद्यपि उन्होंने काव्य प्रतियोगिता में चार वार पारितोषिक पाया फिर भी वे अपने नगर एथेन्स में लोक-प्रिय न हो सके । अपने जीवन के अन्तिम भाग में वे निर्वासित हुए और में सिडोनियाँ में जाकर वस गए ।

साफोक्कीज़ के समान युरिपाइडीज़ ने भी सहगायकों के महत्व को वहुत ऋषिक मात्रा में घटाया। यद्यपि ईस्किलस ने यह काम आरम्भ किया था परन्तु युरिपाइडीज़ ही ने इसे पूर्ण किया। इसके पश्चात् उन्होंने नाटकों की कथावस्तु में वड़ा क्रान्तिकारी परिवर्तन किया। कथावन्तु में उन्होंने सामाजिक, राजनीतिक तथा नैतिक प्रश्नों पर मौलिक रूप से विचार करना शुरू किया। प्राचीन पौराणिक गाथाओं का विश्लेषण उन्होंने वैज्ञानिक रूप से किया। अपने राजनीतिक तथा तर्कपूर्ण विचारों के कारण उन्होंने अन्य कलाकारों को क्र इ

#### दुःखान्तकी की प्रगति

कर दिया। परन्तु जितने भी दुःखान्तकी के लेखक यूनान में हुए युरिपाइडीज़ ही उनमें सर्व श्रेष्ठ थे। उनमें दुखान्तकी रचना की श्रेष्ठ प्रतिभा थी; वे उसकी वास्तविक त्रात्मा से परिचित थे।

युरिपाइडीज़ अपने सिद्धान्तों में पूर्णतया मौलिक हैं और उनके सिद्धान्तों में आधुनिक काल की आत्मा है। उन्होंने जातीय रूढ़ियों और अन्धविश्वासी विचारों को तिलाजिल देकर कलापूर्ण रूप से ही दु:खान्तकी की रचना की। उन्होंने कथावस्तु में सामाजिक तथा राजनीतिक प्रश्नो पर प्रकाश डाल कर दु:खान्तकी की आत्मा में क्रान्ति मचा दी।

यूनान के इन तीन अं ष्ठ नाट्यकारों को रंग मच की असुविधाओं के कारण अपनी कला को अनेक रूप से सवारने का संयोग न मिला। यूनानी रग मंच पर सरकारी अनुशासन था और सरकार उसके प्रयोग और नाटकों के प्रदर्शन पर कड़ा नियंत्रण रखती थी। रंग मंच की बनावट तथा उसके सजाने का काम भी अत्यन्त कठिन था। इससे लेखकों को बड़े सावधानी की आवश्यकता रहती थी।

यूनानी केवल स्थायी रंग मंच बनाते थे इससे उनके हश्यों में भी विशेष रूप से विभिन्नता न होती थी। इसके फल स्वरूप कार्य-सम्पादन ग्रीर संवाद में ग्ररोचकता ग्राने का डर था। इसके साथ साथ सरकार ने नाटक लिखने ग्रीर उनके खेलने के नियम बना दिए थे जिन्हें प्रत्येक लेखक को मानना पड़ता था।

यूनानी रंग मंच वास्तव में राष्ट्रीय रंग मंच था। जब कोई नाट्यकार नाटक प्रदर्शित करना चाइता था तो उसे अपने नाटक की पाएडु-लिपि सरकारी आलोचकों को देकर उनकी अनुमित ग्रहण करनी पड़ती थी। ये सरकारी आलोचक उन नाटकों को जब देश हित के उपयुक्त समभते तभी अपनी अनुमित देते थे। जब कोई नाटक उनके द्वारा उपयुक्त समभा जाता तो उसकी सूचना लेखकों को मिलती थी

त्रीर सरकार ही सहगायकों की योजना वनाती थी। नाट्यकार तव पात्रों को उनका पाठ सिखलाते थे त्रीर उनको भाव प्रदर्शन की शिला देते थे। इसके लिए कुछ विशेष योग्यता प्राप्त मनुष्य भी रहा करते थे जो पात्रों के सिखलाने का भार ले लेते थे जिसके फलस्वरूप कुछ लांग धीरे धीरे नाट्य प्रदर्शन का व्यवसाय भी करने लगे। त्राधुनिक काल में भी सिनेमा वनाने तथा उनके प्रदर्शन में सरकारी त्रानुमति ग्रहण करने की त्रावश्यकता, इसी प्राचीन नियंत्रण का त्रानुकरण है। इस व्यवस्था के द्वारा उन प्रदर्शनों को सरकार स्वीकृत नहीं करती जिससे राष्ट्र का किसी प्रकार से त्राहित हो।

यूनान में जब जब ये नाटक रंगमंच पर खेले जाते थे जनता दूर दूर से और बड़े चाव से उन्हें देखने त्राती थी। ये नाटक एथेंन्स में ही प्रदिशत होते ये और त्रमेक उपनिवेशों के लोग उन्हें देखने के लिए इकट्टे होते थे। उस समय एथेंन्स एक तीर्थ बन जाता था। प्रत्येक वर्ष तीन राष्ट्रीय उत्सवों पर नाटक खेले जाते थे और उपनिवेशों के लिए वहाँ पहले से ही स्थान नियत रहते थे। इस राष्ट्रीय रंगमंच की मर्यादा की रज्ञा राष्ट्र के सभी लोग एक मत से करते थे। कवियों और नाट्यकारों पर राष्ट्र के हित और उत्थान का भार था, इसलिए वे अपने निजी विचार नाटकों में नहीं रख सकते थे। उनको उन्हीं विचारों और आदशों को लोकप्रिय बनाने का अधिकार था जिससे राष्ट्र की उन्नित हो। यूनानी नाटक केवल आधुनिक नाटकों की तरह मनोरं जन की सामग्री न थे। उनके द्वारा मनोरंजन तो कम परन्तु धार्मिक श्रद्धा-प्रसार अधिक होता था। वे डायोनिसियस की पूजा अर्चना के साधन थे। फलतः वे केवल राष्ट्रीय उत्सवों पर ही खेले जाते थे।

यूनान में तीन राष्ट्रीय उत्सव मान्य थे। पहला 'दि सिटी डायो-निसियैक' अथवा 'नागरिक पूजा' जो अप्रैल मास में होती, दूसरा

#### दुःखान्तकी की प्रगति

'लिनिया' अथवा 'सुरादिवस पूजां' जो जनवरी मास के दूसरे मांग में श्रीरं तीसरां 'रूरल डायोनिसिया' अथवा 'प्रामीण पूजा' जो दिसम्बरं महीने में होती थी। इनमें सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण उत्सव 'नागरिक पूजा' था जो डायोनिसियस के देव मन्दिर के निकट होता था। इस रंगशाला के भग्नावशेष अब भी हैं। यहीं पर दुःखान्तकी, सुखान्तकी तथां दृत्यगीत प्रदर्शित होते थे जिनसे समाज में राष्ट्रीय थावना जाग्रत होंती थी।

रोमीय दुखान्तक-सिद्धान्त-रोम के नाट्यकारों ने नाट्य रचना में मौलिकता न दिखलाई। उन्होंने केवल यूनानी नाट्यकारों का अनुकरण किया और उन्हीं के ढ़ाँ चे को अपना कर कुछ निम्न कोटि के नाटकों की रचना की । रोमीय लेखकों में केवल सेनेका ही उल्लेखनीय हैं। उन्होंने दुःखान्तकी की त्रात्मा को न तो पहचाना त्रौर न उसका समीचीन प्रयोग ही किया। रोमीय राष्ट्र के सम्मुख साधारणतयः राजनीतिक प्रथा साम्राज्य-वादी प्रश्न थे ऋौर जिन जिन नियमों द्वारा रोमीय समाज की शिचा दीचा होनी चाहिए थी उन्हीं का उपयोग सेनेका ने अपने नाटकों में किया है। उन्होंने एक विशेष प्रकार की सामाजिक तथा राजनीतिक नैतिकता का प्रसार ऋपने नाटकों में किया जिसके कारण उनमें इ:खान्तकी की त्रातमा मृत प्राय हो गई है। मध्ययुग के पूर्वीई में इःखान्तकी की यही हीन दशा रही । धीरे धीरे ईसाई पादरी इसके विरोधी होते गए श्रौर उन्होंने नाटकों को पाप के प्रसार का साधन घोषित कर नाट्यकारों को देश निकाला दे दिया। क़रीब तीन शताब्दियों तक नाट्य साहित्य की रचना नहीं हुई। योरप पर अन्धकार युग पूर्ण रूप से छा गया था।

मध्ययुगं की नाट्य शैली—मध्ययुग उत्तरार्द्ध में दुःखान्तकी को फिर से जीवन दान मिला। क्रमशः ईसाई पादरियों का विरोध घटने लगा श्रौर ईसाई धर्म के रूढ़ि-वादी विचारों तथा सिद्धान्तों के प्रचार के

लिए नाटक अपनाए जाने लगे। पादिरशें के धार्मिक व्याख्यान नीरस और शुष्क होते थे और उन्हें रुचिकर बनाने के लिए उनको नाटकों का सहारा द्वॅडना पड़ा। साधारण समाज न तो ईसाइयों के धार्मिक विचारों की परवाह करता था और न पादिरयों के व्याख्यानों को अद्धा-पूर्वक सुनता था इसीलिए पादिरयों ने नाटकों के सर्वव्यापी प्रभाव को समक्त कर फिर से गिर्जा घरों में नाटकों के प्रदर्शन का आयोजन किया।

पहले पहल जो नाटक गिर्जाघरों में खेले गए वे ईसा के जीवन से सम्बन्ध रखते थे। ईसा का जन्म, उनकी ईश्वरीयता, उनके धर्म-कार्य सव पर ये नाटक प्रकाश डाल कर जनता को धर्म की श्रोर श्रयसर करने का प्रयास करते थे। इसके पश्चात् पादरियों ने ईसाई सन्तों की जीवनी के विषयों पर नाटक खेलनें की श्रनुमित दी। सन्तों के धार्मिक कार्य, उनके श्राश्चर्यपूर्ण तथा लोकरंजक काम, सबका लेखा इन नाटकों मे रहता था जिससे जनता के मनोरंजन के साथ साथ धार्मिक शिक्त्या भी होता था। यदि वास्तव में देखा जाय तो इन नाटकों में (जिनकी संख्या काफ़ी वढ़ी चढ़ी थी) दु:खान्तकी के तत्त्व कोई भी नहीं हैं श्रीर न उनमें कोई श्राकर्षण है।

स्थयुग दुलान्तक-सिद्धान्त—मध्ययुग के कलाकारों को दुःलान्तकी के कुछ थोड़े से ही तत्व मालूम थे। उनके लिए किसी श्रेष्ठ श्रौर सम्पन्न मनुष्य का त्राकिस्मक भाग्य परिवर्तन ही दुःलान्तकी का श्राधार था। इस भाग्य परिवर्तन को देलने के पर्चात सहानुभूति, करुणा श्रौर भय, तीनों का मन में संचार होता है। उनके विचारों के श्रनुसार मनुष्य भाग्य के हाथों में लिलीना मात्र है। भाग्य जैसे चाहे वैसे उसको वना विगाड़ सकता है। भाग्य एक ऐसी रहस्यमय शक्ति है जो कुछ देर तक तो मनुष्य को सुखी देल सकती है परन्तु शीष्र ही

वेदिखए 'श्रंग्रोज़ी साहित्य का इतिहास' (नाटक खपड)

#### श्रालोचना सिद्धान्त

उसका पतन करा देती है। मध्ययुग समाज के ये विचार वास्तव में निराशावादी हैं।

3

#### श्रालोचना सिद्धान्त

साधारण रूप से नाटक रचना एक कला है। यूनान देश के प्रथम त्रालोचक त्ररस्तु ने कला की परिभाषा देते हुए कहा है कि 'समस्त कला श्रनुकरण मात्र है'। उनका मतलव इस परिभाषा से यह था कि कलाकार जीवन के विशद विस्तार को देखता है। जीवन के कुछ अंग उसको आकर्षित करते हैं। वह अपनी लेखनी अथवा कूँची उठाकर शब्दों अथवा रंगों के प्रयोग से कविता रच देता है अथवा चित्र खीच देता है। इस कविता अथवा चित्र में उसी जीवन की परछाँई अथवा प्रतिविम्ब है जिसको किव या चित्रकार ने पहले देख कर पसन्द किया था। दूसरे शब्दों में वह कविता अथवा चित्र जीवन का अनुकरण है। इसी तरह संगीत, चित्रकला, मूर्चकला, नृत्यकला केवल अनुकरण द्वारा ही विकसित हुए हैं। यूनान के एक दूसरे श्रालोचक श्रौर दार्शनिक अफ़लातूँ ने इस परिभाषा की श्रालोचना की। उन्होंने कहा कि जब सब कलाएँ केवल अनुकरण मात्र हैं तो वे भूठ श्रौर मिथ्यावाद का प्रचार करती हैं, इसलिए कलाकारों को सभ्य समाज से दूर ही रखना चाहिए। अफ़लात्ँ का विचार था कि मूल रूप में संसार की सारी वस्तुएं केवल ईश्वर के मस्तिष्क में हैं। संसार की सारी चीज़ें उसी मूल रूप का प्रतिविम्व मात्र हैं। जब कलाकार सांसारिक जीवन का अनुकरण करते हैं तो वे मूल रूप के प्रतिबिम्ब

वें खिए-- 'काव्य की परख'

का अनुकरण करते हैं। इस तरह वे मूल रूप से अरोर भी दूर जा पहुँचते हैं।

इस आलोचना का उत्तर अरस्तू ने वड़ी समभदारी से दिया। उन्होंने कहा कि यह माना कि कलाएँ केवल अनुकरण करती हैं, परन्तु यह श्रनुकरण वास्तव में मूल रूप से ही संम्वन्धित है, चाहे वह सम्बन्ध कितने भी दूरी का क्यों न हो । इसलिए कला श्रों श्रोर कलाकारों को सभ्य समाज मे रहने का अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि कला मे न तो मिथ्यावाद है ऋौर न निस्सारता! उसमे भी सत्य का स्थान है; परन्तु यह सत्य, इतिहास की घटनात्रों के समान नहीं, वरन उनमें कल्पना जगत की सत्यता है। इन सिद्धान्तों से यह निष्कर्ष निकलता है कि नाटचकला एक कल्पना पूर्ण अनुकरण है जो जीवन के सुन्दरतम श्रंगों का कल्पनात्मक वर्णन करती है। कुछ श्राधुनिक श्रालोचकों ने श्ररस्तू के सिद्धान्त को भ्रममूलक सिद्ध करने का प्रयास किया है। उनके अनुसार अरस्तू ने जीवन के दो कृत्रिम भाग-'वास्तविक' स्रौर 'कल्पनात्मक'-वना लिए हैं जिससे उनकी त्रालोचना त्रपूर्ण है त्रौर उनका सिद्धान्त भी भ्रम मूलक हो गया है। यदि अरस्तू का सिद्धान्त मान लिया जाय तो शेक्सिपयर रचित मिड समर नाइट्स ड्रीम' के कोटि के नाटकों को कला में कोई स्थान नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसे नाटकों की वस्तु तो पूर्णतया कल्पना के संसार में है। उसके समस्त मुख्य पात्र दूसरे जगत् के प्राणी हैं।

श्ररत् के पश्चात् इटली के पुनर्जीवन काल में नाट्य कला के कुछ नए सिद्धान्त बनाए गए । श्ररस्तू की श्रालोचना सिद्धान्त की पुस्तक 'पोएटिक्स' को लोग भूल गये। श्रालोचकों ने साहित्य के वहुत से श्ररवी श्रनुवादों का श्रध्ययन किया जिसके फलस्वरूप कास्टेल-

<sup>े</sup> देखिए-'काब्य की परख'

#### श्रालोचना सिद्धान्त

वेट्रों ने एक नया सिद्धान्त बनाया। उनके अनुसार 'कला का बीज अम में है'। कलाकार अपनी कला से एक अमजाल प्रस्तुत करता है जिससे हमें आनन्द मिलता है। इस अम जाल में पड़ कर हमारा तर्क सुप्त हो जाता है। हम जो कुछ अपने सामने देखते हैं उसी को सत्य मान लेते हैं।

कास्टेलवेटरों के सिद्धान्त में भी अपूर्णता है। शायद वे यह भूल गए कि अमजाल सब मनुष्यों को समान रूप से प्रभावित नहीं कर सकता। यदि हम प्रभावित हों भी जाय तो सदैव के लिए वह प्रभाव नहीं रह सकता। यह केवल कुछ ही समय के लिये रह सकता है। इसके साथ-साथ यह भी सही है कि विविध मनुष्यों पर अमजाल का प्रभाव विभिन्न रूप से पड़ता है। इसलिए हम कोई ऐसा अमजाल नहीं निर्माण कर सकते जिसका प्रभाव सब मनुष्यों पर समान रूप से सदा के लिए पड़े। इस सिद्धान्त की यह सबसे भारी कमी है।

फ़ासीसी आलोचक ब्र्नेलरे के अनुसार नाटक का आधार दो इच्छा शक्तियों का द्वन्द्व है। किसी एक व्यक्ति की दो इच्छाओं, अथवा दो व्यक्तियों की दो इच्छाओं अथवा एक व्यक्ति की इच्छा और एक वर्ग समूह की इच्छा के द्वन्द्व के फल स्वरूप नाटक का जन्म होता है। कभी कभी किसी एक व्यक्ति विशेष की इच्छा भी घटनाओं अथवा अड़चनों से टकरा कर द्वन्द्व उपस्थित कर नाटक को जन्म दे सकती है। जिस किसी भी नाटक में यह द्वन्द्व नहीं वह नाटक नहीं कहा जा सकता। इस सिद्धान्त का साहित्य में बहुत मान रहा है।

कुछ दूसरे त्रालोचकों ने भी इसी सिद्धान्त को मान कर त्रपनी त्रोर से टीका टिप्पणी की है । इनका कहना है कि नाटक में द्वन्द्र तो अवश्य होना चाहिए, परन्तु वह द्वन्द्व विस्तृत अयवा विशाल न होकर एक केन्द्र पर स्थित होना चाहिए। जितना ही यह द्वन्द्व घटनाओं और अड़चनों अथवा अन्य इच्छा शक्तियों से सीमित रहेगा उतना

ही वह त्राकर्षक तथा दर्शकों को हृदय ग्राही होगा। द्वन्द्व ऐसा होना चाहिए जो ज्यों ज्यों नाटक का ऋन्त पास ऋाए उतनी ही तीवता से वह संशयपूर्ण द्विविधा तथा रंजकता प्रदान करे।

इसी के आधार पर कुछ आलोचकों ने नाटकों में आपद काल की आवश्यकता वतलाई है। जब द्वन्द्व एक केन्द्र पर पहुँच जाता है और जब यह संभावना होती है कि अब सारा खेल बना या विगड़ा तो उसी समय आपद काल का भी जन्म होता है। यदि नायक आपद-काल केल गया तो उसकी सफलता है और यदि आपदकाल में उसकी हार हुई तो उसकी असफलता है। इसी सफलता और विफलता के आधार पर सुखान्तकी और दुखान्तकी की रचना हुई है।

उपरोक्त त्रालोचकों के सिद्धान्तों का साराश यह निकला कि नाटक एक त्रनुकरणात्मक कला है जो जीवन का कल्पनापूर्ण त्र्रथवा भ्रमजालमय प्रतिविम्व प्रदर्शित करती है त्र्रौर इस प्रदर्शन में सीमित तथा केन्द्री-भूत इच्छा शक्तियों के द्वन्द्व मे नाटक की त्रात्मा का प्रस्फुटन होता है।

१ क्राइसिस अथवा केटैसट्रफी

व कामेदी

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> टूँ जेडी

# २ द्वितीय खगड

दुःखान्तकी



# दुःखान्तकी की त्रात्मा

प्राचीन काल में यों तो कई नाट्यकारों ने नाटक रचना की परन्तु किसी ने भी दुःखान्तकी की आत्मा का विश्लेषण नहीं किया। बाद के दार्शनिकों और तत्ववेत्ताओं ने ही इस विश्लेषण का वैज्ञानिक प्रयास किया है। उन्होंने उस समय के नाटकीय तत्वों को आधार मान कर कुछ सिद्धान्त ढुंढ निकाले और नवीन परिभाषाएं बनाई।

वास्तव मे दुःखान्तकों की आतमा और करुण रस में आतिमक सम्बन्ध जान पड़ता है अथवा ये दोनों साथ ही साथ रहते हैं। करुण रस का जब प्रादुर्मांव होता है तो उसके साथ साथ मानव की अन्य अनुमूतियाँ भी वही रस प्रहण कर लेती हैं और हम और दुखी व्यक्ति एक ही वर्ग अथवा अंशी के जीव हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जब हम किसी मनुष्य को फाँसी पर लटकते देखे तो हम में गहरी सहानुभूति और करुणा इस लिए होगी कि हम मनुष्य की हैसियत से दूसरे मनुष्य की हत्या देख रहे हैं। परन्तु इसके विपरीत जब हम किसी अन्य जीवधारी को कष्ट में देखते हैं तो हममें सौहार्द की भावना न आकर खेवल करुणा की भावना इसलिए प्रकट होती है कि वह जीवधारी हमसे निम्न कोटि का प्राणी है। इसके विपरीत जब हम किसी देवी घटना के द्वारा मनुष्य को पीड़ित देखते हैं तो हममें अपनी हीनता का भाव जाग्रत होता है, तब हम हताश अथवा अवाक होकर दुर्घटनाएँ देखते हैं और ऐसी भावना में दुःखान्तकी की आत्मा निहित रहती है।

जर्मन दार्शनिक हेगेल ने दुःखान्तकी की त्रात्मा का विश्लेपण दो भागों मे किया है। पहले भाग मे धार्मिक दृष्टिकोण है त्रौर

दूसरे में सौन्दर्य कला का दृष्टिकोण । हेगेल के विचार से दुःखान्तकी का आधार दोष अथवा अनैतिकता है और उसका सम्बन्ध मनुष्य के आचरण से है। दुःखान्तकी की आत्मा इन अनैतिक दोषों का हल दुंद्वती है। इसी हल के दृंद्वने में हमे ईश्वर के आचरण की भी मीसांसा करनी पड़ती है तथा ईश्वर और मनुष्य के सम्बन्ध में हमें अपने विचार प्रदर्शित करने पड़ते हैं। आदि से अन्त तक दुःखान्तकी की आत्मा एक समान रहती है।

दुःखान्तकी की आत्मा का पहला तत्व ईश्वर और मानव के सम्बन्ध का अस्पष्ट रहस्य है। जब हम दुःखान्तकी देखते हैं तो अन्त में यही रहस्यपूर्ण समस्या हमारे सामने रहती है। हम कत्ती का कारण से सम्बन्ध जानना चाहते हैं। हम कत्ती का घटनाओं से से सम्बन्ध जानना चाहते हैं। हम कत्ती के प्रत्येक कार्य का रहस्यमय मेद समस्ता चाहते हैं मगर हम सफल नहीं होते। इसी. रहस्य में दु:खान्तकी की आत्मा प्रस्तुत रहती है।

इसके साथ साथ दुःखान्तकी की आतमा यह सिद्धान्त रूप से मान लेती है कि संसार में नैतिकता है। मनुष्य नैतिक आचरण-वाला प्राणी है और उसका उद्देश्य अनैतिकता से वचकर जीवन यापन करने का है। इस नैतिक प्राणी में जब कोई दोष अथवा अवगुण समा जाता है तो दुःखान्तकी की आतमा मानव-चरित्र-चेत्र में इसी दोष की प्रगति देखती रहती है, उसका लेखा रखती है और उसकी अन्य कियाओं और प्रतिकियाओं पर दृष्टि रख कर, उस दोष के शमन और उस अवगुण के ऊपर विजयप्राप्ति की समस्या को हल करने का प्रयास करती है।

सिद्धान्त रूप से, मृत्यु दुःखान्तकी का मूलाधार है। विना मृत्यु के दुःखान्तकी का निर्माण असंम्भव है। यह मृत्यु ही दोष अयवा अवगुण पर विजय पाने का सर्वोत्तम साधन है और यह मृत्यु किसी भी रूप में और किसी भी वेप में प्रस्तुत की जा सकती है—चाहे

#### दुःखान्तकी के तत्त्व

वह शरीरिक हो, मानसिक हो अथवा आध्यात्मिक हो।

पूर्व में, विशेषतः भारतवषं में दुखान्तकी लिखने की पद्धित नहीं थी। पूर्व की सामाजिक स्रात्मा इसके विरुद्ध रही। इसके दो कारण थे। पहला तो इससे जनता में ईश्वर के प्रित स्रश्नद्धा और ईश्वरीय स्रनुशासन के प्रित घृणा उत्पन्न होने का डर था। इसी लिए यद्यपि वहुत से प्राचीन संस्कृत नाटक दुःखान्तकी के समीप पहुँच तो जाते है मगर मृत्यु का स्राधार नहीं लेते। दूसरे इन लेखकों ने स्राध्यात्मिक दृष्टि से मृत्युकी महत्ता बिलकुल ही घटा दी थी और उनके विचार से मृत्यु जीवन का स्रन्त न कर स्राध्यात्मिक स्रोर ईश्वरीय जीवन का द्वार खोलती है फलतः इस भावना से दुःखान्तकी का निर्माण नहीं हो सकता। पश्चिमी देशों ने पहले पहल दुःखान्तकी को स्रपनाया। यूनानी तथा रोमीय लेखकों ने ही इसकी प्रथा चलाई। यूनानी ही इसमें स्रप्रगण्य थे स्रोर रोमीय केवल उनके स्रनुकर्त्ता। यूनानी दुःखान्तकी के किन तत्वों को समकते थे इसका स्रध्ययन सहगायकों के वक्तव्यों से ही स्पष्ट होता है।

3

# दुःखान्तकी के तत्व

पहले पहल श्ररस्तू ने ही दु:खान्तकी की परिभाषा बना कर उस के विविध तत्वों का साहित्यिक विवेचन किया है। यद्यपि उनके सम्मुख बहुत से नाटक लिखे न गए थे फिर भी श्रपनी मौलिक तथा साहित्यिक सूफ से कारण उन्होंने दु:खान्तकी की समुचित ब्याख्या की है। श्ररस्तू के विचार से दु:खान्तकी किसी गंम्भीर, महत्वपूर्ण तथा विशाल कार्य का रंगस्थल पर श्रनुकरण है जो भाषा के माध्यम से सौन्दर्ययुक्त तथा श्रानन्ददायी वन कर भय श्रौर करुणा द्वारा हमारी मानवी भावनाश्रों की श्रित का परिमार्जन करती है। सम्पूर्ण कार्य से तात्पर्य

ऐसे कार्य से हैं जिसका आदि, मध्य और अन्त पूर्णरूप से सुगठित रहे और विशाल कार्य से तात्पर्य ऐसे ढ़ाचे से है जो न तो वहुत बड़ा हो और न वहुत छोटा।

ग्ररस्तू ने प्रत्येक दु:खान्तकी के ६ विशेष तत्व गिनाऍ हैं—कहानी पात्र भाषा, विचार सजावट ऋौर संगीत । कहानी से तात्पर्य उस गाथा से है जिसे दर्शक जानते हैं परन्तु वस्तु से तात्पर्य उस तत्व से है जो केवल लेखक के मन मे रहता है स्त्रीर दर्शक वृन्द उसमे पूर्णतयः परिचित नहीं रहते । ऋरस्तू के ऋनुसार वस्तु ही दुःखान्तकी की ऋात्मा है। इसके वाद पात्र, भाषा विचार तथा सजावट की महत्ता है। संगीत का भी महत्व कुछ कम नहीं परन्तु सजावट तो विलकुल वाहरी वस्तु है, त्रौर यद्यपि इसका प्रभाव दुःखान्तकी की त्रात्मा पर वहुत त्राधिक पड़ता है फिर भी दु खान्तक-कला से इसका कोई आ्रान्तरिक सम्बन्ध नहीं है। वस्तु के ख्रादि, मध्य ख्रीर ख्रन्त पूर्णतयः सुगठित होने चाहिए श्रीर इसके किसी भी भाग में श्रव्यवस्था न होनी चाहिए। इस सिद्धान्त से मतलव यह है कि यदि वस्तु से कहीं पर कोई भी स्थल निकाल कर श्रलग कर लिया गया तो सम्पूर्ण वस्तु श्रव्यवस्थित हो जायगी श्रौर नाटक की कार्य-सिद्धि न होगी। सैद्धान्तिक रूप से वस्तु दो प्रकार की हो सकती है-सरल तथा मिश्रित। सरल वस्तु में किसी प्रकार का यकायक उलट फेर या त्राकस्मिक परिवर्तन न होकर उद्देश्य की सिद्धि होती है। मिश्रित वस्तु में आक्राकिसक परिवर्तन तथा पात्रों मे नवीन चेतनता श्रौर अनुभव निहित रहते हैं।

अरस्तू के नाट्य-सिद्धान्त के अनुसार पात्र में चार गुण होने चाहिए—

(१) श्रेष्टता (२) भाषा प्रयोग की स्वाभाविकता (३) साधारण मानवता तथा (४) समरूपता।

नाटकों के पात्र श्रेष्ठ होने चाहिए निससे अभिप्राय यह है कि वे

## दु:खान्तकी के तत्व

निम्न कोटि के अथवा हत्यारे और दुर्जन नहीं हो सकते। इन पात्रों को वही भाषा वोलनी चाहिए जो इनके वर्ग और अंष्ठता के अनुकूल हो: उनमें साधारण मनुष्यों के समान यथोचित कार्य करने की चमता अनिवार्य है और उनके चरित्र अथवा कार्य शैली में आकरिमक विश्वंखलता न होकर समरूपता होनी चाहिए।

इन गुणों के साथ पात्रों के चरित्र विशेष द्वारा ही दुःखान्तकी का कार्य सम्पूर्ण होना चाहिए. हा, घटनात्रों पर भी उसका दायित्व रह सकता है परन्तु मूल दावित्व पात्र के ऊपर ही होना चाहिए। नाट्य-कार का मुख्य उद्देश्य, पात्र को पार्थिव जगत से ऊपर उठा कर एक उच्चस्तर पर रख कर, वस्तु निर्माण है। प्रत्येक दुःखान्तकी के निर्माण में वस्तु के विविध अगों को एकत्रित कर, आपद काल की सीमा को पारकर उसे मानवी-प्रश्नों का हल प्रस्तुत करना चाहिए।

दुःखान्तकी का प्रभाव—दुःखान्तकी के प्रभाव पर भी ऋरस्तू ने ऋपने विचार मौलिक रूप से प्रकट किए हैं। दर्शकों पर दुःखान्तकी का प्रभाव कव और कैसे पड़ता है इसका उन्होंने वैज्ञानिक रूप से ऋपनी पुस्तक में विवेचन किया है। वास्तव में यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो दुःखान्तकी का समुचित प्रभाव तभी पड़ता है जब—

- (१) दोनों प्रतिद्वन्दी पत्त मित्र, सम्बन्धी अथवा हितचिन्तक हों परन्तु एक दूसरे के शत्रु न हों।
- (२) दोनों पत्तों का सम्बन्ध प्रकट और स्पष्ट न होकर गुप्त हो अथवा
- (३) कार्य सम्पादन होते होते यह गुप्त सम्बन्ध स्पष्ट हो जाय। इन उपरोक्त सिद्धान्तों के फलस्वरूप दुःखान्तकी की वस्तु के दो स्पष्ट-विभाग हो जाते हैं। पहला है वस्तु की आपदकाल तक प्रगति

<sup>े</sup> पोएटिक्स

श्रौर दूसरा उसकी जटिलता का समाघान।

मानव-हृदय पर दुःखान्तकी के प्रभाव का आधार अरस्तू ने चिकित्साशास्त्र का सिद्धान्त साना है। जिस प्रकार निपुण वैद्य रेचक श्रौषियों से मनुष्य के शरीर को शुद्र कर देते हैं श्रौर शरीर के अन्दर की उष्णता दूर कर शरीर नीरोग करते हैं उसी प्रकार से अष्ठ नाट्यकार दर्शकों और पाठकों की आत्म-शुद्धि, भय और करुणा के संचार से करते हैं। इस भय त्रीर करुणा का संचार नायक की अन्तिम दशा के फलस्वरूप होता है। नायक का पतन ही दु:खान्तकी का मूलाधार है। प्रत्येक दु:खान्तकी का नायक श्रेष्ठ, चरित्रवान, नैतिक, निष्पच, निष्कपट तथा विचारशील होता है परन्तु इन गुर्गों के साथ साथ उसके चरित्र में केवल एक दोष रहता है। इस दोष अथवा अवगुण को हम एकागी दोष कह सकते हैं। यह एकागी दोष उसकी चित्त वृत्ति में श्रयवा विचार मे हो, नैतिक सिद्धान्त त्रयवा ग्रादर्श मे हो ग्रौर चाहे उसके चरित्र में किसी समय भी प्रगट हो, उसकी कारुणिक दशा तथा पतन का मूल का कारण होता है। इसी दोष के कारण वह केवल अपने ही जीवन का अन्त नहीं करता वरन ऋपने मित्रों, संम्वन्धियों ऋौर जिन जिन से उसका लगाव रहता है सवको दुख पहुँचाता है स्त्रीर कभी कभी उनकी हत्या भी कर वैठता है। जब दर्शक दुःखान्तकी देख चुकता है तो स्वभावतः उसके हृदय मे दो विशेष भावों का प्रादुर्भाव होता है। पहला भाव करुणा का होता है ऋौर दूसरा भय का। इन भावों की जायति का कारण मनौवैज्ञानिक है।

जब हम रंगस्थल पर एक श्रेष्ठ, चरित्रवान, निष्ठापूर्ण नैतिक, सुन्दर, स्वस्थ, विचारशील नायक का पतन देखते हैं तो हमारे हृदय में घोर करुणा का संचार होता हैं। स्वभावतः हममें करुणा का भाव रहता भी है और जब हममें श्रिधक करुणा जायत होती है तो हम दुखी,

## दुःखान्तकी के तत्व

उदास तथा म्लान हो जाते हैं। परन्तु जब हम दुःखान्तकी देख चुकते हैं तो विशेष मात्रा में करुणा का संचार हम मे होता है और उसके साथ ही साथ हमारी स्वाभाविक करुणा की मात्रा सामंजस्य स्थापित करना चाहती है। फलतः यदि हममे अधिक अश में करुणा हुई तो उसका परिमार्जन तथा संशोधन होता है और हममे उतनी ही करुणा की मात्रा रह जाती है जो हमें उदास तथा म्लान नहीं बना सकती। उसकी मात्रा केवल उतनी ही रहती है जितनी हमको स्वाभाविक तथा साधारण रूप से मानव बनाए रखने के लिए उचित होती है। जिस प्रकार विरेचक अश्रेषधि हमारे शरीर को शुद्ध करती है उसी प्रकार दुःखान्तकी हमारी करुणा का संशोधन करती है।

परन्तु, साधारण्तयः करुणा के बाद ही अथवा साथ ही साथ भय का भी संचार होता है। क्योंकि जन हम इतने श्रेष्ठ श्रीर विचार शील नायक की विफलता देखते हैं तो हमारे मन में यह भय उत्पन्न होता है कि हमारा गर्व जो अपने पर हम किया करते हैं न जाने कब श्रौर कैसे चूर होकर मिट्टी में मिल जाय। गर्व में मत्त होकर हम क्रूर तथा राच्स वन जाते हैं। दुःखान्तकी के अन्त को देखते देखते हमारे गर्व के अति का संशोधन हो जाता है। इस संशोधन में, कुछ लेखकों के मत के अनुसार इमारी कायरता का भी परिमार्जन होता है। स्वभावतः मनुष्य में भय की भावना हर समय रहती है। जीवन का लोभ हमें सदैव कायर बनाता चलता है श्रौर जब हममे भय की मात्रा बहुत बढ़ जाती है तो हमें कायरता पूर्ण-रूप से घेर लेती है श्रीर हम कर्त्तव्य-हीन तथा निश्चेष्ट बन जाते हैं। परन्तु दुःखान्तकी जव भय रूपी श्रोषधि हमें श्रोर श्रधिक मात्रा में दे देती है तो हमारे मूल भय की भावना में खलबली मच जाती है ऋौर घीरे घीरे हमारी भय की भावना की ऋति का शमन हो जाता है। कुछ दूसरे आलोचकों का कथन है कि दु:खान्तकी के फल-स्वरूप केवल हमारी दो ही भावनाओं

का परिमार्जन नहीं होता वित्क हमारी सम्पूर्ण त्रातमा का एंशोधन होता है त्रीर वह शुद्ध हो जाती है। तत्पश्चात उसमें नैतिक तथा त्राध्यात्मिक सत्य त्रीर भी हद रूप से त्रपना स्थान वना लेते हैं।

श्ररस्तू के सिद्धान्तों का यदि हम वैज्ञानिक विश्लेषण करें तो हम उनके साहित्यिक विचारों की यथार्थता का बोध हो जायगा। पहले तो यह स्पष्ट ही है कि अरस्तू ने कला को नैतिकता तथा आध्यात्मिकता और राजनीति तीनों से सम्वन्धित कर दिया है और दूसरे उनका चिर्त्र-संशोधन-सिद्धान्त वास्तव में चिकित्सा-शास्त्र के रेचन सिद्धान्त पर ही स्थिर है। परन्तु इसके साथ साथ यह भी जान लेना ज़रूरी है कि अरस्तू का अभिप्राय दुःखान्तकी से आत्मिक अथवा आध्यात्मिक संशोधन न होकर (जैसा कि कुछ आलोचकों का मत है) केवल भावनाओं की अति का ही संशोधन मात्र है। इसका एक विश्वस्त प्रमाण यूनानी जीवन-सिद्धान्त में मिलता है।

यह देखा गया है कि जब से मनुष्य में तर्क श्रीर लालसा के गुण उदय हुये उसे उसी समय से एक द्वन्द्व का सामना करना पड़ रहा है। तर्क उसकी श्रात्मा की श्रावाज़ है, लालसा है उसके शरीर का श्रावाहन श्रीर श्राज तक मानव-समाज इन दोनों पन्थों द्वारा सत्य-मार्ग दृढ़ रहा है। दार्शनिकों का श्रादेश है—'लालसा का दमन करो श्रीर श्राध्यात्मिकता के श्रागे घुटने टेको'। इसके विपरीत सौन्दर्य विज्ञान विशारदों का निर्देश है—'श्रात्मा के नीरस पथ का त्याग करो, शरीर को प्रफुल्ल, तेज-पूर्ण, सन्तुष्ट श्रीर सौन्दर्यपूर्ण वनाश्रो क्यों कि इसी में श्रात्मा का निवास है।' पहला श्रादेश मनुष्य को संसार से विमुख श्रीर दूसरा उसमें लिप्त करता है। यूनानियों के सन्मुख इन दोनों विरोधी भावों में सामंद्धस प्रस्तुत करने का जटिल प्रश्न था। श्ररस्तू ने इस प्रश्न का हल सहज में ही द्वं द निकाला श्रीर यही हल समस्त यूनानी समाज ने भी ग्रहण किया। यूनानियों श्रीर यही हल समस्त यूनानी समाज ने भी ग्रहण किया। यूनानियों

हैं तिस पर भी हम जीवन से हताश नहीं होते। हम नास्तिक न बन कर ईश्वरीय विधान के प्रति अपनी श्रद्धा दिखलाते हैं और यह भली भौति जान लेते हैं कि नायक की ही कमज़ोरी अथवा उसके दोष के ही कारण उसकी यह दशा हुई। भाग्य का हाथ उसके। पतन और विफलता में था तो अवश्य मगर सबसे ज्यादा ज़िम्मेंदारी नायक की, उसके अवगुण की, उसके एकांगी दोष की है। यदि यह दोष उसमें न होता तो भाग्य चक संभवतः उसका कुछ विगाड़ न सकता था। यहीं पर हमें उस रहस्य का भास होता है जिसका विवेचन हम पहले कर चुके हैं दिया वास्तव में दायित्व भाग्य का है अथवा नायक का ह इसका उत्तर समुचित रूप से पाठक अपनी अपनी रुचि के अनुसार दे सकेंगे। इसी में दुःखान्तकी की प्राचीन काल से लेकर आज तक रहस्यमयी लोक प्रियता है।

यूनान देश के दुःखान्तकीयों में उसके सामाजिक, नैतिक, व्यवहारिक, धार्मिक तथा आध्यात्मिक विचारों की प्रतिच्छाया है।

3

# अंग्रेजी दुःखान्तक शैली

पूर्व रोक्सिपियर नाट्यकारों ने कोई विशेष नाट्य सिद्धान्त नहीं प्रस्तुत किया। ये नाट्यकार केवल किव श्रीर कलाकार थे श्रीर उनमें सिद्धान्त निर्माण की स्त्रमता न थी। श्रंग्रेज़ी साहित्यकारों में किड, नैश तथा मालों सवने नाटक लिखे, जिसमें केवल मालों ही मौलिक रहे श्रीर उन्हों के नाटकों से कुछ दुःखान्तकी के सिद्धान्त निकाले जा सकते हैं। मालों के नाटकों में न तो सहानुभृति, करुणा तथा भय का श्रावेग है श्रीर न दुःखान्तकी की प्रवल भावना ही दिखलाई देती है। उनमें केवल एक ही मुख्य तत्व है; श्रीर वह है मानव की श्रावेय

## श्रंग्रेज़ी दुःखान्तक शैली

इच्छा शक्ति । इस अजेय शक्ति के सम्मुख साधारण मनुष्य क्या देवता भी नहीं ठहर सकते, परन्तु मृत्यु ही एक ऐसी शक्ति है जो उसे नीचा दिखलाती है । दु:खान्तकी की आत्मा का स्वर्गीय प्रस्फुटन तथा दु:खान्तक शैली की महत प्रतिष्ठा शेक्सपियर लिखित नाटकों में प्रस्तुत है।

शेक्सिपयर के नाट्य सिद्धान्तों मे दो प्रमुख तत्व मिलते हैं— पहला—दुःखान्तकी हमारे हृदय में करुणा, भय तथा रहस्य का संचार करती है।

दूसरा—इसके प्रभाव से हममे द्रोह, नैराश्य तथा पराजय की भावना नही त्राती बल्कि हममें विश्वास, नैतिकता तथा ईश्वरीय न्याय विधान पर श्रद्धा तथा सन्तोष की भावना जाग्रत होती है।

हम शेक्सिपियर के नाटकीय तत्वों का विस्तृत विवेचन आगे चल कर करेगे; परन्तु यहाँ यह देख लेना उचित है कि शेक्सिपियर के मुख्य सिद्धान्त, प्राचीन युग के सिद्धान्तों से कहाँ तक भिन्न अथवा अष्ठ हैं। इसका निश्चय केवल दुःखान्तकी के प्रभाव के विश्लेपण से ही हो सकता है, क्योंकि यही नियम हमने अन्य शताब्दियों के कलाकारों के लिए भी लागू रखा है।

श्रव्छा तो मनुष्य की भाग्य विधायक शक्ति का क्या रूप है ? शेक्सिपियर ने इस प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है, मगर श्रपने नाटकों मे इस शक्ति का प्रयोग ऐसे ढङ्ग से किया है कि हम उसके मुख्य तत्व सरलता से समम सकते हैं। उनके नाटकों के श्रध्ययन से पता चलता है कि यह शक्ति न तो एक श्रन्धी, विचारहीन, कटोर लोहे की मशीन के समान है जो श्रपने सामने की हर वस्तु को पीयती चली जाती है श्रीर न यह एक ऐसी शक्ति हैं जो मनुष्य को उसके सुकमों का श्रव्छा फल श्रीर कुकमों का दण्ड वरावर-वरावर देती चलती है। वस्तुत: यह शक्ति नैतिक है; परन्तु इसमे कुछ ऐसे श्रंश

रहते हैं जो समय पाकर, भीषण रूप धारण कर, मनुष्य को अपने चपेट में ले लेते हैं और उसके जीवन मरण के निर्णायक भी वन जाते हैं।

ये छोटे ग्रंश ग्रपने से तो कोई हानि नही पहुँचाते परन्तु ये सदा इस वात की चेष्टा में रहते हैं कि उनके च्लेत्र में कोई ग्रानैतिकता न फैलने पावे; ग्रौर इसी उद्योग मे वे कभी-कभी दोष ग्रौर ग्रवगुण के कीटागु फैला कर अपनी शक्ति की जाच किया करते हैं। जब अवगुणों के कीटा गुरवयं फलने फूलने लगते हैं तो नैतिक शक्ति अपनी पूरी ताक़त लगा कर उनको निकाल फेकना चाहती है और इस प्रयत में केवल अवगुणों का ही नाश नहीं होता वरन कुछ विशेष मात्रा में गुणों का भी नाश हो जाता है। यद्यपि गुणों का नाश उसे वाछनीय नहीं परन्तु अवगुणों के लपेट में आकर उनकी भी काफ़ी हानि हो ही जाती है। जिस प्रकार लोहे की कोई चीज़ वर्षी में वाहर रख दी जाय तो उस पर जंग लग जाता है श्रीर जव हम उस जंग को छुड़ाते हैं तो लोहे को घिसना पड़ता है, उस पर स्वच्छ करने वाले तरल पदार्थ डालने पड़ते हैं श्रीर इस प्रयोग में लोहा काफी घिस जाता है श्रीर हलका भी हो जाता है परन्तु उसमें दूनी चमक आ जाती है। उसी प्रकार जीवन के दोषों को हटाने के प्रयत्न में जीवन के कुछ सद्गुणों का भी नाश होना त्र्यनिवार्य है। परन्तु इसके वाद जीवन में शुद्धता तथा शुभ्रता निश्चय रूप से आ जाती है। अयवा गुलाव के रूप रंग को संवारने के लिए माली को पौदे काट छाँट कर छोटे और हीन करने पड़ते हैं तभी उसमें नई कलम लगती है उसी प्रकार यह नैतिक शक्ति हमारे जीवन को परिमार्जित तथा प्रस्फुटित करती रहती है।

शेक्सिपियर का नाटकीय उद्देश्य न तो ईश्वरीय विधान को मनुष्य से सम्मानित करवाना था ग्रौर न दैवी विधान की ही श्रेष्ठता को प्रतिपादित करना था। इसी कारण उनके दुःखान्तकी में उसकी

## शेक्सिपयर की दुःखान्तक शैली

वास्तविक त्रात्मा का प्रस्फुटन हुत्रा है। वास्तव में उन्होंने इस रहस्य को रहस्य ही रहने दिया; त्रौर यह भी सच है कि बिना इस रहस्यपूर्ण भावना के दुःखान्तकी, दुःखान्तकी हो ही नहीं सकती।

8

# शेक्सिपयर की दुःखान्तक-शैली

शेक्सिपयर के नाटकों में चार प्रधान तत्व हैं-

(क) पात्र

( ख ) विषयः वस्तु-निरूपण

(ग) कार्य

(घ) प्रभाव

इन चारों प्रधान तत्वों का हम विस्तारपूर्वक विवेचन करेगे।

## (क) पात्र

शेक्सिपियर के मुख्य पात्र विशेषतः श्रेष्ठ वगो के हैं। वे राजवंश अथवा समाज में अत्यन्त सम्मानित वर्ग के प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। अथवा हम यह कह सकते हैं कि ये मुख्य पात्र साधारण जन समुदाय से नहीं चुने गए हैं और उनको नाट्यकार ने दुःखान्तकी के उपयुक्त नहीं समभा है। उदाहरण के लिए उनकी प्रमुख रचनाओं में ('किंग लियर' में लियर, 'हैमलेट में हैमलेट, 'त्र्रोथेलो में त्र्रोथेलो 'मेंकबेथ' में मेंकबेथ, 'जूलियस सीज़र' में ब्रूटस, और 'रोमियो ऐएड जूलियेट' में रोमियो और जूलियेट) मुख्य पात्र राजा हैं, राजकुमार हैं, सेनापित हैं, राज्य समासद हैं तथा श्रष्ट वंश के प्रेमिक हैं।

देशकाल की अन्धविश्वासपूर्ण किन, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, और नाटकीय रोचकता के लिए शेक्सपियर ने प्रेतात्माओं तथा

जादूगरिनयों को भी पात्र रूप में रखा है। जैसे हैमलेट के पिता की प्रेतात्मा, बाँकों की प्रेतात्मा, सीज़र की प्रेतात्मा तथा मेक देथ के साथ संवाद करने वाली जादूगरिनयाँ पात्र रूप में प्रयुक्त हुई हैं।

इन समस्त नाटकों में यद्यपि ग्रानेक पात्र तथा पात्रियाँ हैं फिर भी केवल एक ही प्रमुख व्यक्ति पर दुःखान्तकी ग्राधारित है। इस मुख्य पात्र को हम नायक कहेंगे ग्रीर इसी नायक के उत्थान ग्रीर पतन में दुःखान्तकी की पूर्णता है।

दु:खान्तकीयों की नायिकाएँ तथा अन्य पात्रियां मुख्य पात्र अयवा नायक से कम महत्वपूर्ण रहती हैं। यद्यपि इन नायिकाओं का वस्तु में वहुत वड़ा दायित्व रहता है फिर भी उनका महत्व गौरा ही हैं। 'हैमलेट' की ओफोलिया हैमलेट को हताश करती है 'मेकवेथ' की लेडी मेकवेथ, मेकवेथ को उत्तेजित करती है; 'ओथेलो' की डेस्डेमोना अपनी दैवी सरलता तथा विश्वास से ओथेलो को ईर्ष्यां ख वनाती है और 'लियर' में पुत्रियां लियर को पागल कर देतीं हैं, परन्तु कथानक की दृष्टि से हम हैमलेट, मेकवेथ, ओथेलो तथा लियर नायकों में ही लिस रहते हैं, नायिकाओं में नहीं।

नायक—शेक्सिपयर के नायकों में कुछ विशेष गुण होते हैं। श्रेष्ठ वश के व्यक्ति होने के त्रातिरिक्त वे त्रासाधारण श्रेणीं के व्यक्ति हैं तथा उनमें त्रासाधारण सहन शक्ति रहती है। इससे यह मतलव नहीं कि वे महान पुण्यातमा त्राथवा पापातमा हैं, परन्तु साधारण मनुष्यों के सभी गुण रखते हुए भी वे उनसे कुछ ही पृथक होते हैं। उनमें वे ही साधारण गुण रहते हैं जो हम सब में स्वभावत: होते हैं परन्तु कलाकार की कल्पना शक्ति के कारण वे सदैव एक उच्च स्तर पर रहते हैं। यद्यपि हममे त्रारे उनमें काफ़ी समानता रहती है फिर भी हम त्रापने को उनसे कुछ त्रांशों में त्रालग देखते हैं। हम यह भी जानते हैं कि जो जो कार्य वे करते हैं, वैसा ही कदाचित् हम भी यदि

## शेक्सिपयर की दुःलान्तक-शैली

उसी परिस्थिति में होते तो ग्रवश्य करते; परन्तु हम यह भी जानते हैं कि शायद जीवन में उनके समान विरला ही कोई व्यक्ति हो।

नायकों के स्वभाव में एकांगी दोष रहता है। उनके विचार स्वभावतः एक ऐसी दिशा ऋौर ऐसे एक की ऋोर खिंचते चले जाते ्हें कि वे उसके विपरीत कुछ सोच ही नहीं सकते। विशेषतः वे किसी एक विचार, किसी एक भावना अथवा किसी एक ही वस्तु की अरोर इतना भुक जाते हैं कि वे उससे उभर नहीं पाते। उनके मस्तिष्क अथवा हृदय अथवा स्वभाव के इस एकांगी दोष के कारण ही उनकी विफलता रहती है। इस घातक त्रुटि के कारण ही अन्य पात्र भी जो उनके सम्पर्क में आते हैं दुखी होते हैं और वे अपनी भी जान अन्त में खो बैठते हैं। परन्तु इस एकागी दोष के कारण हम उनसे न तो घृणा करते हैं श्रौर उनको हास्यास्पद समभते हैं; वरन इतने पर भी हम उनको श्रेष्ठ, प्रतिभाशाली तथा महान व्यक्ति मानते हैं। उनकी विफलता श्रौर उनके पतन को देख कर हममे भय, सहानुभृति श्रौर करुणा का संचार होता है। यद्यपि उनका शरीर मृत्यु का प्रास बन जाता है फिर भी हम उनकी त्रात्मिक त्रौर त्राध्यात्मिक शक्ति से विना प्रभावित हुए नही रहते। उनकी श्रेष्टता, उनकी प्रतिभा, उनकी श्रात्मा किसी भी तरह से हमारे सन्मुख हीन नहीं हो पाती।

नायकों का यह घातक अवगुण केवल दो ही रूप ले सकता है।
या तो नायक अक्रमंण्य होकर निश्चित अथवा वाच्छित कार्य न करे;
अथवा वह कार्यशील हो और जानबूभ कर वांच्छित कर्म करते करते
एक अत्यन्त अवाच्छित कर्म कर डाले। उदाहरण के लिए हैमलेट
अक्रमंण्य होकर वाच्छित काम अनुकूल समय आने पर भी नहीं करते
और मेकवेथ कर्मशील हो, जानबूभ कर अत्यन्त अवाच्छित कर्म कर
डालते हैं। इसी घातक अवगुण के फलस्वरूप दुःखान्तकी के नायक
को दो तरह की यातना भुगतनी पड़ती है। एक आन्तरिक और दूसरी

वाह्य। त्रान्तिरक यातना उसे त्रपने निजी विचारों के द्वन्द्र श्रौर संघर्ष से मिलती है त्रौर वाह्य यातना उसे—सामाजिक, राजनीतिक श्रयवा पारिवारिक—विरोधी दलों द्वारा मिलती है। त्रान्तिरक रूप से, हैमलेट के हृदय में कर्त्तव्य श्रौर संशय में घोर द्वन्द्र होता है, श्रोथेलो में प्रेम श्रौर ईर्ष्या में, लियर में पितृ प्रेम तथा सन्तान द्रोह की भावना में; श्रौर मेकबेथ में महात्वाकाचा तथा राज्यभिक्त में। वाह्य रूप से हैमलेट को श्रपने चाचा का; लियर को श्रपनी पुत्रियों श्रौर श्रपने जामाता श्रों का श्रौर मेकबेथ को राजनीतिक शक्तियों का विरोध देखना पड़ता है। इन्हीं दोनों संघषों के द्वारा ही श्रेष्ठ दु:खान्तकी सम्पूर्ण होती है।

दुःखान्तकी के सम्पूर्ण होते-होते जब नायक स्वयं अपनी हत्या करता है अथवा दूसरों के द्वारा अपनी जान खोता है तो उसके कुछ ही चण पहले वह अपनी एकांगी त्रुटि और घातक दोष को जान लेता है। एक तरह से वह अपनी घातक त्रुटि का प्रतिशोध, स्वयं अपने से, प्राण दण्ड प्रहण कर के लेता है। इसी अन्तिम अनुभव में वह अपना आत्मिक अथवा आध्यात्मिक विश्लेषण देकर दुःखान्तकी का सम्पूर्ण भार ओड़ लेने का प्रयत्न करता है। इसी चण वह दर्शकों में करणा, सहानुभूति तथा भय का संचार करता है। हैमलेट आत्महत्या के पहले अपनी कमज़ोरी और अपने चाचा के छल को भलीभांति समभ लेते हैं; ओथेलो अपनी मृत्यु के पहले अपनी राच्सी ईंध्यी और डेस्डेमोना की देवी पवित्रता घोषित करते हैं; मेकवेथ अपनी घृणित महात्वाकांचा के लिए रक्तपात करके जीवन की निस्सारता वतलाते हैं और बूटस अपने आदर्शवाद की भूल में अपने मित्र सीज़र की हत्या कर, अन्त में मित्र की लोकप्रियता की विलवेदी पर विलदान हो जाते हैं।

## शेक्सिपयर की दुःखान्तक शैली

## (ख) विषय

शेक्सिपयर ने अपने नाटकों के समस्त कथानक प्राचीन इतिहासों, जीवन चरित्रों, लोक गाथात्रों तथा कहानियों से लिए परन्तु उन्होंने श्रपनी नाट्य प्रतिभा द्वारा नाटक की वस्तु का निर्माण मौलिक रूप से किया है। उनकी दुःखान्तकीयों में ऐतिहासिक पात्रों की जीवन गाथा की विशेष घटनाएँ ही नाटकीय रूप मे प्रदर्शित हैं। हैमलेट का प्रतिशोध, मेकवेय का उत्थान और पतन, श्रोयेलो का प्रतिशोध, लियर का प्रमाद, रोमियो श्रौर जूलियट का श्रटूट प्रेम, ब्रूटस की श्रद्रदिशता तथा त्रादर्शवादिता इन ऐतिहासिक विषयों की श्रात्मा है जो वस्तु का आधार बन जाती है। इन वस्तुओं की कम से कम दो श्रौर कभी कभी चार धाराऍ तक नाटकों मे प्रवाहित होती रहती हैं। उदाहरण के लिए हैमलेट में मुख्यतः दो-धाराएँ हैं—हैमलेट की श्रकमेएयता तथा उनकी माता, चाचा, श्रौर दर्बारियों का छलपूर्ण व्यवहार, मेकवेथ मे तीन घाराऍ हैं—मेकवेथ की महत्वाकाचा, लेडी मेक बेय की कार्य दामता, जारूगरनियों की भविष्यवाणी तथा राज्य के ऋसली वारिसों का शक्ति संचय, जूलियस सीज़र मे तीन ही हैं—सीज़र की लोकप्रियता, ब्रट्स का स्रादर्शवाद तथा कासियस का प्रपंच।

प्रत्येक वस्तु मे ऐसे नायक श्रौर नायिका तथा श्रन्य विरोधी श्रथवा सहायक पात्रों का सम्मिलन रहता है जिसके श्राधार पर श्रान्तरिक तथा वाहय-द्वन्द्व सफलता पूर्वक प्रदिशत हो सके। फलतः ब्रूटम तथा कास्यिस, हैमलेट, श्रोफीलिया, पोंलोनियस, क्लाडियस तथा जर्द्रूड; श्रोथेलो, इयागो तथा कासिश्रो, लियर, विदूषक तथा पुत्रिया, भिन्न-भिन्न नाटकों मे यही सिद्धान्त प्रतिपादित करते हैं। कथानक तथा वस्तु को रोचक वनाने के लिए नाट्यकार कुछ विशेष स्थलों, पात्रों श्रथवा

त्रादशों का निर्माण केवल अपनी कल्पना शिक से स्वयं ही कर लेता है। इन हश्यों अथवा पात्रों का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, ये केवल कपोल-किल्पत हैं। इन किल्पत स्थलों मे प्रेत आत्माएँ, जादूगरिनयौं तथा अन्य मानसिक प्रलापों का समावेश है। प्रायः सभी श्रेष्ठ दु:खान्तकीयों की वस्तु मे प्रेतात्माएँ तथा जादूगरिनयाँ पात्र रूप में आकर कथानक को देशकाल के विश्वास के अनुकूल, मनोवैज्ञानिक तथा रोचक बनाने में सहयोग देती है। मेकबेथ, वाँकों को प्रेतात्मा, हैमलेट, अपने पिता की प्रेतात्मा तथा ब्रट्टस, सीज़र की प्रेतात्मा देखते हैं; और मेकबेथ तो जादूगरिनयों से संवाद तक भी कर लेते हैं और उनको प्रत्यन्च देखते हैं।

शेक्सिपयर ने प्रत्येक दुःखान्तकी के कथानक मे आक्राकिस दुर्योग आयवा संयोग को भी स्थान केवल इस उद्देश्य से दिया है कि दुःखान्त की के प्रभाव में और भी रहस्य आजाय और पाठकों और दर्शकों का कुत्रहल और भी वढ़ जाय । इसी सिद्धान्त के अनुसार 'ओथेलो' में डेस्डेमोना का रूमाल कासिओं को अक्रस्मात मिल जाता है; और 'हैमलेट' में जब हैमलेट प्रतिशोध लेने पर कमर कस लेते हैं तो उनका शत्रु प्रार्थना करता रहता है; अक्रस्मात ही राजा डन्कन मेंकवेथ के यहाँ मेहमान बनते हैं और अक्रस्मात ही जादूगरनियाँ सत्य भविष्य वाणी कर वैठती है।

एलिज़बेथ के युग की लोकरुचि के अनुसार अपने नाटकों को लोकपिय वनाने, युग का प्रतिविम्न प्रस्तुत करने और अधिक से अधिक द्रव्य पाने के लिए, शेक्सपियर ने अंग्ड नाट्यकला के सिद्धान्तों की रक्षा करते हुए भी हलचल तथा खलवली-पूर्ण दृश्य, उन्माद तथा प्रमाद, क्रविरस्तान, जादूगरिनयों, प्रेतात्माएँ, हत्याएं, वीहड़ मैदानों, मदान्ध मनुष्यों, तूफानों, युद्धों, लड़ाई, दंगें, त्योहारों के जलूसों तथा अश्लील हास्य, सभी लोकपिय स्थलों को अपने कथानकों में यथोचित

## शेक्सिपयर की दुःखान्तक-शैली

स्थान दिया है।

नाट्यकार प्रायः सभी दुःखान्तकीयों में एक न एक विनोदौंक श्रवश्य रखता है जो वस्तु का श्रिधक प्रभावपूर्ण वना देता है; जैसे मेकबेथ मे, मेकडफ के बालक श्रीर माता का संवाद तथा द्वारपात का हश्य, हैमलेट में कृत्र खोदने वालों का संवाद तथा लियर में विदूषक के संवाद इसके प्रमाण रवरूप हैं। इस शैली का विस्तृत विवेचन हम मिश्रिताकी खएड में करेंगे।

## वस्तु-निरूपगा

शेक्सिपयर की नाट्य कला में वस्तु-निरूपण के तीन खरड हैं। (१) पहले खराड में किसी ऐसी स्थिति विशेष का प्रदर्शन अथवा वातावरग का परिचय रहता है जिसमे द्रन्द श्रथवा संघर्ष के वीज निहित रहते हैं। इस खगड में हम कुछ, मुख्य पात्रों का परिचय पाते हैं श्रौर उनके सन्मुख जो प्रश्न उपस्थित होने वाले रहते हैं उनका श्राभास मिलना शुरू हो जाता है। समस्त दुःखान्तकीयों के प्रथम खरड में नाटक की पृष्ठ भूमिं जान कर हम मुख्य पात्र से परिचय प्राप्त कर लेते हैं त्रौर जिस स्थित विशेष मे वह है उसे भी पूरी तरह समभ लेते हैं। उदाहरण के लिए 'रोमियो जुलियट' के प्रथम खएड में ही हम जान लेते हैं कि दोनों वंशों मे कितनी घोर शत्र ता है ख़ौर इन्हीं दोनों विरोधी वंशों के रोमियो त्रौर जूलियट प्रेम-पात्र में कितने जकड़े हुए हैं। 'हैमलेट' के प्रथम खरड मे ही प्रेतात्मा त्र्याकर हैमलेट की प्रतिशोध लेने का आदेश देती है और हैमलेट के सामने एक नैतिक परन्तु संशयपूर्ण प्रश्न उठ खड़ा होता है। 'मेकवेथ' में तो भयावह पृष्ठ भूमि के साथ साथ मेकबेथ की महात्वाकाचा और राज्यभक्ति में संघर्ष का पूर्ण त्राभास मिलने लगता है। इस खरड को हम एक तरह की तैयारी कह सकते हैं जो आगे चल कर गुल खिलायेगी। इसके

साथ साथ हमसे कुछ ग्रन्य पात्र भी परिचित हो जाते हैं जो त्रागे चलकर महत्वपूर्ण हो जायंगे जैसे 'हैमलेट' मे होरेशियां, मेकबेथ में जादूगरिनयां तथा लेडी मेकवेथ; 'सीज़र' में ब्रूटस, कासियस तथा श्रन्य|दर्वारी।

नाटक के इस प्रथम खरड को सफलतापूर्वक निर्मित करने में शेक्सिपयर को ग्रानेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परन्तु अन्त में उनकी ग्रद्भुत नाट्यकला काम ग्राई। पहली कठिनाई यी दर्शकों को स्थिति का कलापूर्ण ढड़ा से परिचय कराना क्यों कि दर्शक न तो कथानक से त्रौर न वस्तु से ही पूरी तरह परिचित थे। यदि यह परिचय प्राक्कथन रूप में होता ख्रौर स्पष्टता से दर्शकों को वतलाया जाता कि कौन सा पात्र कितने महत्वका है तो यह शैली केवल नाटकीय तत्वों की अवहेला ही न होकर अरुचिकर भी होती। लेखक पर कला का भी दायित्व था इसी लिए उसने कुछ सरल साधन ढूढ निकाले। पहला साधन जो उन्होंने व्यवहृत किया वह संवाद, परिस्थिति अथवा कार्य का कलापूर्ण उपयोग था। संवाद द्वारा पात्रों के मन की दशा, परिस्थिति से वातावरण तथा द्वन्द्व का आभास और काय द्वारा उस की प्रतिक्रिया का आभास दर्शकों को स्पष्ट रूप से मिलता है। एक छोटा परन्तु आकर्षक दृश्य जो सवसे पहले हमारे सामने आता है हमें मुख्य पात्र अयवा पात्री और परिस्थित के विषय में पूर्णतयः सजान कर देता हैं; हमारी उत्सुकता वढने लगती है और हम संशय के उतार चढाव में लीन होकर नाटक देखने ऋथवा पढ़ने में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ एक ही दृश्यों के देखने के पश्चात् ही हम परिस्थित भलीभाँति जान लेते हैं। हैमलेट की मानसिक अवस्था तथा प्रेतात्मा का संवाद; मेकबेय का जादूगरिनयों से संवाद श्रौर श्रपनी स्त्री को उसकी सूचना; 'जूलियस सीज़र' तथा 'कोरियोलानस' मे भीड़ भाड़ ऋरि दंगा तथा 'ऋथिलो' में रात्रि के समय की गड़वड़ी, हमें शीघ

## शेक्सिपयर की दुःखान्तक-शैली

ही सम्पूर्ण वातावरण से परिचित कर देते हैं।

शेक्सिपयर के नाटकों में संवाद साधारणतयः दो श्रथवा तीन व्यक्तियों में रहता है। कभी यह कथोपकथन का रूप लेता है कभी स्वगत का त्रौर कभी व्याख्यात्मक वर्णन का । हैमलेट तथा प्रेतात्मा, ब्रुटस तथा कासियस, ऋोथेलो ऋौर इयागो का संवाद, हैमलेट का स्वगत; स्रोथेलो का स्वगत; मेकवेथ का स्वगत स्रौर मेकवेथ तथा जादूगरनियों का कथोपकथन; ये सब सवाद, कथोपकथन तथा स्वगत के नाटकीय उपयोग के उदाहरण हैं। कभी कभी व्याख्यात्मक वर्णन से पात्र के चरित्र के विषय में बहुत कुछ जानकारी हो जाती है। जैसे मेकबेथ की करता की प्रमाणित करने के लिए यदि लेखक अनेक हत्याएं रंगमंच पर प्रस्तुत करता तो संभवतः रंगमच पर जीवित मनुष्यों के लिए स्थान ही न रह जाता परन्तु इसके विपरीत एक दूसरे पात्र द्वारा उसकी क्रूरता का वर्णन किया जाता है। हैमलेट भी व्या-ख्यात्मक वर्णन के ही द्वारा अपने देश निर्वासन की कहानी स्वाभाविक रूप से कहते हैं ऋौर मेकबेथ अपनी महात्वाकाचा का वर्णन पत्र द्वारा करते हैं।

साधारणतः नाट्यकार मुख्य वस्तु के निरूपण के साथ ही साथ गौण वस्तु अथवा उपवस्तुओं का भी निरूपण करता चलता है; परन्तु कभी यह मुख्य वस्तु से पृथक भी रहता हैं और आगे चलकर ही उस का समन्वय होता है। 'लियर' में ग्लॉस्टर की, मेकबेथ में मेकडफ़ की उपवस्तु, हैमलेट में पोंलोनियस के परिवार की उपवस्तु का प्रदर्शन पृथक रूप से होता है।

प्रायः सभी नाटकों में पहले से ही एक ऐसे तत्व का हमें अनुभव होने लगता है जिसके द्वारा कदाचित नायक की असफलता प्रतिपादित होगी। इस तत्व का प्रभाव सम्पूर्ण वस्तु पर भी पड़ता है। 'मेकबेथ' की जादूगरनिया, 'हैमलेट' की प्रेतात्मा, सीज़र और कोरियोलानस का उदएड जनसमूह, ऐन्टनी की लिप्सा, सभी इसी तत्व के उदाहरण स्वरूप हैं। इसी तत्व के आधार पर कुछ मुख्य पात्रों के वक्तव्य भी भावी असफलता, दुख तथा क्लेश के परिचायक हो जाते हैं। कभी कभी तो ये भविष्य वाणी का रूप प्रहण कर लेते हैं। 'येकवेय' नाटक की जाहूगरिनयों समय के दो विरोधी भावों पर टिप्पणी कर के वही शब्द कहती हैं जो कि मेकवेथ स्वय कहते हैं। रोमियों भी पहले ही से कुछ हतोत्साह हो जीवन के विषय में संशय रखते हैं; ऐन्टनी अपनी लालसा पर जो टिप्पणी करते है उसमे भावी क्लेश के वीज हैं और हैमलेट अपनी भावी असफलता का स्पष्ट लच्चण अपनी शक्तिहीनता स्वीकार करने में प्रकट करते हैं। इन्हीं वक्तव्यों द्वारा वस्तु के प्रति हमारी उत्सुकता वहुत वढ़ती जाती है।

'रोमियो ज्लियेट' नाटक में हम देखते हैं कि नायक तथा नायिका प्रेम पाश में जकड़े हुए हैं मगर दोनों के परिवार एक दूसरे के ख़्न के प्यासे हैं; श्रोंथेलों की जब सब श्राकांचाएं पूरी हो गई तभी वह हत्या की बात सोचते हैं, बूढ़े लियर श्रपनी प्रममयी पुत्री को तिरस्कृत कर प्रपंच-पूर्ण तथा कर पुत्रियों को श्रपना राज्य वाटते हैं; हैमलेट प्रति शोध की श्रावश्यकता तथा उसकी नैतिकता समभ कर भी ठीक समय पर हाथ नहीं उठाते, ऐसे विचारों श्रौर कायों के फलस्वरूप क्या होगा इसी रहस्य को समभने में हम लग जाते हैं। सभी नाटको में कुछ न कुछ तो दु:खान्तकी की छाया हमें पहले से ही देख पड़ने लगती है।

(२) दु:खान्तकी की वस्तु के दूसरे खएड में संघर्ष तथा उसकी प्रगति होती है श्रीर इस संघर्ष के श्रान्तिरक तथा वाहच दो भाग होते हैं। दोनों कभी कभी पृथक रहते हैं श्रीर कभी कभी एक ही में मिल जाते हैं, परन्तु श्रान्तिरक संघर्ष ही में हमें श्रानन्द श्राता है श्रीर उसी में नाट्य कार की कला प्रस्फटित होती है। हर एक नायक के श्रन्तःकरण का

## शेवसिपयर की दुःखान्तक-शेली

त्रान्तरिक द्दन्द्व ही दुःखान्तकी का श्राधार त्रन्त में वन जाता है। हैमलेट के अन्तः करण में प्रतिशोध के विचार तथा नैतिकता में घोर संघर्ष के बाद अकर्मण्यता के कारण दुःखान्तकी सम्पूर्ण होती है, त्र्योथेलो के हृदय में स्निग्ध प्रेम तथा ईर्ष्या मे गहरा द्वन्द्व चलकर कर्मशीलता द्वारा दुःखान्तकी समाप्त होती है, मेकवेथ के मन मे महत्वाकाचा तथा राजभक्ति में संघर्ष होकर दुःखान्तकी का अन्त होता है, ब्रूटस के हृदय में मैत्री तथा प्रजातत्र के ब्रादशों मे घोर द्वन्द्व के पश्चात् ही उनकी विफलता प्रमाणित होती है, लियर के हृदय में सन्तान प्रोम तथा पितृ-द्रोह के भावों के बीच संघर्ष होकर नाटक की समाप्ति तथा उसके साथ ही साथ उनके जीवन की भी समाप्ति हो जाती है। बाह्य संघर्ष व्यक्तियों, वर्गों तथा परिस्थितियों के बीच मे हमारे सामने आता है। यदि आन्तरिक संघर्ष से उत्तेजित होकर नायक श्रात्महत्या नहीं कर लेता तो उसके विरोधी दल उसे मौत के घाट उतार देते हैं। परन्तु अधिकतर नायक आत्महत्या से ही छुटकारा पाते हैं। स्रोथेलो, ब्रूटस, रोमियो स्रात्महत्या ही करते हैं, केवल हैमलेट ख्रौर मेकवेथ ही विरोधी शक्तियों के शिकार वनते हैं।

नाटको के आन्तरिक एंघर्ष मे एक प्रकार का उतार चढ़ाव रहता है जिसके द्वारा हम नायक के सम्पूर्ण चिरत्र को भलीभाँति समभ सकते हैं। इसके द्वारा हम उसकी नैतिकता और अनैतिकता की जॉच करते चलते हैं। जब कभी संघर्ष बहुत आगे वढ़ जाता है तो नाट्यकार विभिन्नता लाने के लिए वाह्य द्वन्द्व के दृश्यों को उपस्थित करता है। उदाहरण के लिए जब जब मेकबेथ, ओथेलो, हैमलेट, लियर तथा ब्रूट्स अपने आन्तरिक द्वन्द्व से विकल होते हैं त्योहीं दृश्य वदलता है और वाह्य द्वन्द्व की शक्तियों अथवा उपवस्तु की प्रगति शुरू हो जाती है। दोनों प्रकार के संघर्ष कृदम में कृदम मिला कर चलते हैं और जब कभी एक तेज़ी से आगे बढ़ता है तो दूसरा भी उसी तेजी से कृदम

उठाता है। कभी कभी तो दश्य वहुत ही जल्द वदलने लगते हैं जिससे दोनों प्रकार के संघपों का बरावर मात्रा में परिचय मिलता रहता है। इस दृश्य परिवर्तन का एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। यह देखा गया है कि एक ही प्रकार की भावना का प्रदर्शन अथवा हर्य देखते देखते हम ऊव उठते हैं श्रौर किसी नवीन स्थल की प्रतीचा करने लगते हैं, श्रौर इसी तथ्य को समभकर शेक्सपियर सभी दुःखान्तकीयों में हर्य परिवर्तन वड़ी मनोवैज्ञानिक पदुता हो करते हैं। 'मेकबेय' में डन्कन की मृत्यु के पश्चात् जीवन की नैतिक शक्तिया जव मेकबेथ की भर्त्तस्ना शुरू करती है स्त्रौर मेकवेथ स्त्रपने राज्यद्रोह की भावना से विकल होकर एक वालक के समान विलाप करने लगते हैं तो उसी समय दृश्य परिवर्तन द्वारा दर्शकों की उत्सुकता श्रौर भी वढ़ा दीजाती है। फलतः हम संशय श्रीर उत्युकता के भूले में भूलने लग जाते हैं। चूं कि शेक्सिपयर के समय में दृश्य परिवर्तन का कोई वाह्य साधन, परदों इत्यादि का न था और किवयों को अपनी कल्पना द्वारा ही इस कमी को पूरा करना पड़ता था इसलिए शेक्सिपयर ने दृश्य परि-वर्तन द्वारा ही नाटकों में वास्तविकता तथा रोचकता लाने का सफल प्रयास किया है।

नाटकीय घटनात्रों के कम में एक महत्वपूर्ण कला रहती है। वस्तु त्राथवा उपवस्त की प्रत्येक घटना वस्तु की प्रगति में पूर्ण सहयोग देती है। इन घटनात्रों की प्रगति के साथ साथ नायक के चरित्र का भी विकास होता चलता है। उदाहरण के लिए मेकवेथ का घटना कम इस प्रकार है।

#### श्रान्तरिक

- (क) डन्कन की मृत्यु के पश्चात् आनतिरक इन्द
- (ख) वाँको की मृत्यु के पश्चात् त्र्यान्तरिक द्वन्द्व
- (ग) जादूगरनियों की भविष्य वाणी के पश्चात आन्तरिक द्दन्द

## शेक्सिपयर की दुःखान्तक शैली

#### वाह्य

- (क) मेकडफ द्वारा शक्तियों का एकत्रीकरण
- (ख) राज्यदर्बारियों का एक मत
- (ग) एलवर्ड की सहायता से सेना का एकत्रीकरण

इन्हीं घटनात्रों द्वारा वस्तु तथा संघर्ष की प्रगति होनी है। यही कम प्रायः सभी दुःखान्तकीयों में पाया जाता है।

(३) वस्तु के तीसरे खएड में आपदकाल की तैयारी होकर उसकी पराकाष्टा पहुँच जाती है। संघर्ष की अन्तिम सीढ़ी का नाम आपदकाल है। यहाँ पहुँच कर नायक अपनी सफलता अथवा विफलता का अन्तिम निर्णय करता है। इसी जगह पर यह निश्चित जान पड़ने लगता है कि दुःखान्तकी समाप्ति कहा होगी। आपदकाल के अन्तर्गत कई संशय पूर्ण स्थल एक से एक जुड़े रहते हैं और कमानुसार आपदकाल की पराकाष्टा तक पहुँच कर दुःखान्तकी पर पटाचेप डालते हैं। इन स्थलों के ६ भाग कमानुसार प्रयुक्त होते हैं।

(१) परिस्थिति (२) प्रगति

(४) जतार

(५) पतन

(३) त्रापदकाल (६) शान्ति

इस क्रम को हम चित्र रूप में सरलता से समभ सकते है।

|        | श्रापद काल |   | *******    |
|--------|------------|---|------------|
| संशय   | वी         | બ | — संशय     |
| संशय — | =          |   | संशय       |
| संशय   | Þ          | A | संशय       |
| तैयारी |            |   | पतन-शान्ति |
|        | -          | ( |            |

मुख्य दु:खान्तकीयों-'जूलियस सीज़र', 'मेकबेय', 'हैमलेट', 'त्रोथेलो', में हम वस्तु निरूपण के इन छ स्थलों का क्रमानुसार विश्लेपण कर सकते हैं।

# ज्लियस सीज़र

9—पिरिथिति : सीज़र का ताज पहनना तथा ब्रूटस श्रौर कासियस का सन्देह

२-प्रगति : ब्रटस तथा कासियस का निश्चय

३ — आपदकाल : हत्या की तैयारी आरोर हत्या : राष्ट्रीयता तथा मैत्री भाव में घोर संघर्ष

४--- उतार : ब्रूटस तथा कासियस का वैमनस्व

४-पतनः ब्र्टस तथा कासियस की स्रात्महत्या

६-शान्ति : अगस्टस सीज़र का शान्ति प्रदान

## मेकवेथ

१-परिस्थितः मेकवेथ की वीरता की प्रशंसा तथा मान दान

२—प्रगतिः जादूगरिनयों की भविष्यवाणी तथा महत्वाकाचा का जागरण

३—श्चापवकाल: महत्वाकाचा तथा राजद्रोह में संघर्ष: हत्या: मानिसक पीड़ा

ध-उतार: जीवन की विफलता का अनुभव

५-पतन: द्वन्द्व युद्ध तथा मेकवेथ की हत्या

६-शान्तः मालकम द्वारा शन्ति प्रदान

## हैमलेट

१-परिस्थित : हैमलेट की माता का क्लॉडियस से पुनविंवाह

२—प्रगति : हैमलेट का सन्देह तथा प्रेतात्मा का श्रादेश : हैमलेट का पागलपन : पोलोनियस की हत्या

## शेक्सिपयर की दुःखान्तक शैली

३—श्रापदकाल: हैमलेट की सन्देह-पुष्टि: प्रतिशोध का निश्चय: श्रोफीलिया की मृत्यु, माता की मृत्यु: क्लॉडियस की हत्या

४-- उतार: लायटींज़ की मृत्यु

४-पतन : हैमलेट की मृत्यु

६--शान्ति : फ़ॉटिनब्रैस द्वारा शान्ति प्रसार

## स्रोथेलो

१ - परिस्थित : अधिलो का डेस्डेमोना से विवाह

२—प्रगति: इयागो की शत्रुता द्वारा त्र्योथेलो में ईर्ष्या का उद्भव: मानसिक पीड़ा

३---श्रापदकालः ईध्यां की पराकाष्टाः डेस्डेमोना की हत्या

४—उतार: डेस्डेमोना की पवित्रता का वोध: इयागों के छुल का त्रानुभव: मानसिक पीड़ा

४-पतन: श्रात्म हत्या

६—शान्ति: ऋन्य लोगों द्वारा ऋोथेलो की गति तथा उनकी निरपराधिता की घोषणा

समस्त दुःखान्तकीयों में त्रापदकाल के अन्त होते ही दुःखान्तकी की भावना में उतार शुरू हो जाता है। इस उतार में तथा आपदकाल के अन्त में बहुत कम समय का अन्तर रहता है। ज्यादातर तो आपदकाल के क्या से ही उतार का अनुभव होने लगना है। ज्योंही नायक अपना कार्य पूरा कर लेता है उतार की भावना जल्दी जल्दी अपना प्रभाव जमाने लगती है। मेंकवेय को जादूगरिनयों के दोहरे माने वाले शब्दों के छल का अनुभव होते ही उतार शुरू हो जाता है, हैमलेट जब क्लाडियस की हत्या कर लेते हैं तो उसी क्या से उतार का आरम्भ होता है; अधिलो जब इयागों के छल का अनुभव करते हैं तो उस समय से ही उतार का वीजारोपण

होता है, श्रीर जब कासियस श्रीर ब्रूटस में फूट पड़ जाती है श्रीर जब ब्रूटस श्रनुभव करते हैं कि सीज़र की श्रात्मा वलवान है तभी से उतार का श्रीगरोश होता है।

उतार की भावना की समाप्ति पतन तक पहुँचते पहुँचते होती है। जब उतार की भावना घीरे घीरे बढ़ती जाती है तो नायक के पास सिवाय ग्रात्म बिलदान के कोई चारा ही नहीं रह जाता। श्रन्त में बह मानसिक पीड़ा से त्रस्त हो श्रीर श्रान्तिक सघर्ष से श्रत्यन्त दुखी हों श्रपने जीवन का श्रन्त ग्रपने हाथों कर बैठता है या बाह्य संघर्ष की शक्तिया एकत्र हो उसे मौत के घाट उतार देती हैं; श्रीर कभी कभी तो दोनों साथ ही साथ नायक का काम तमाम कर देती हैं। श्रीथेलो श्रात्मग्लानि के फलस्वरूप श्रात्म हत्या करते हैं, ब्रूट्स तथा कासियस श्रपनी निष्फलता से भयभीत हो श्रात्मविलदान करते हैं, मेकवेथ ज्यों ही श्रात्महत्या पर प्रस्तुत होते हैं बाह्य शक्तियाँ उनसे बदला लेने पर तुल जाती हैं; हैमलेट बाह्य शक्तियों द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं।

नायक के पतन के वाद ही शान्ति प्रदान के लिए कुछ ऐसे पात्र रंगमंच पर रह जाते हैं जो नायक की ग्रंत्येष्टि किया का भार ग्रपने ऊपर लेकर, नायक की ग्राध्यात्मिक अेष्ठता घोषित करते हैं ग्रौर दर्शकों के द्वदय में पिवत्र तथा नैतिक भावनात्रों का उदय कराते हैं। साधारणतयः जव हम किसी श्रेष्ठ नैतिक भावोंसे पूर्ण नायक का पतन देखते हैं तो हममे जीवन के प्रति विषाद तथा ग्रसन्तोष की भावना बढ़ती है। यह विषाद ग्रौर ग्रसन्तोष हमे जीवन से विमुख कर हमें विद्रोही बना सकता है ग्रौर हम समाज ग्रौर देश की बंधी बधाई मर्यादा का उलंघन कर सकते हैं। इसी विषाद तथा विद्रोह की भावना का शमन शान्ति भाग मे सम्पूर्ण होता है। वास्तव में शान्ति पाठ तो नायक के ग्रन्तिम वक्तव्य (जो वह ग्रपनी विफलता का कारण

## शेक्सिपयर की दुःखान्तक शैली

स्वरूप देता है) से ही आरम्भ हो जाता है, परन्तु उसकी पूर्णता उन बचे हुए पात्रों की उपस्थित द्वारा विशेष रूप से प्रदर्शित होती है। अनितम हर्य मे, बचे हुए पात्रों में से कोई एक ऐसा व्यक्ति दर्शकों के सामने आता है जो जीवन की पूर्णता तथा नैतिकता का प्रतीक होता है। यह व्यक्ति अपने चरित्र और स्वभाव में उन गुणों और लच्चणों का सामंजस्य प्रस्तुत करता है जो जीवन को सफल बनाने में सहयोग देते हैं। इन व्यक्तियों की आर देख कर हममें जीवन के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा उत्पन्न होती है। 'हैमलेट' में होरेशियो, 'आधेलो' में कासिओ, 'लियर' में केन्ट, 'मेकवेथ में मालकम, 'सीज़र' में अगस्टस ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें जीवन के उन विशेष गुणों का सामंजस्य है जिससे जीवन मे श्रद्धा तथा विश्वास की नीव पड़ती है।

दु: खान्तक वस्तु के इस षष्टवर्गीय क्रम को नाटकीय रूप देने में रोक्सिपियर ने जिन कठिनाइयों का अनुभव किया वे वास्तव में बहुत जिटल थीं। पहली कठिनाई जो उनके सामने आई वह वस्तु को आद्योपान्त रोचक बनाने की कठिनाई थी। रोचकता लाने के लिए उन्होंने नायकों में गुण और अवगुण का ऐसा मिश्रण किया और उनके हृदय मे आन्तरिक सघर्ष का ऐसा विधान बनाया कि शुरू से आख़ीर तक हम नायक की मानसिक ग्लानि, उसकी कार्यच्नमता अथवा अकर्मण्यता, उसके जीवन में दुर्योग अथवा संयोग की आँखिमचौनी का जीवन रहस्य सुलभाते रहते हैं।

नायक के सम्पूर्ण नाटकीय जीवन को रोचक वनाने के वाद दूसरी कठिनाई आपदकाल के पश्चात् वस्तु की रोचकता को संभालने की थी। आपदकाल के अन्त होते ही हमारी उत्सुकता शान्त होकर विलकुल ही कम हो जाती है। जहाँ भावनाओं का उतार शुरू हुआ हमारे कुत्हल का भी शोघ अन्त हो जाता है। हमे यह अनुभव होने लगता है कि केवल इतनी सी ही छोटी कार्य-सिद्धि के

के लिए इतना लम्वा प्राक्तयन लिखा गया। इसके साथ ही हमें वाह्य-द्वन्द्व के प्रतिनिधिस्वरूप व्यक्ति समृह अधिक रुचिकर नहीं होते और हम हमेशा नायक के ही कार्यों में उलके रहते हैं और यही चाहते रहते हैं कि वाह्यद्वन्द्व के अपिरचित मनुष्य न दिखाई दें तभी अच्छा।

इन दोनों कठिनाइयो का प्रतिकार कलाकार ने वड़ी पहुता से किया है। उन्होंने पहले तो नायक को वहुत देर के बाद रंगमच पर प्रस्तुत किया। जव पृष्ठभूमि श्रौर परिस्थिति काफी तैयार हो गई तभी उन्होंने नायक का दर्शन कराया। इसके साथ ही साथ उन्होंने नायक के कार्यों के विरोध में की हुई प्रतिक्रियात्रों के समतुलन में वड़ी कला दिखलाई। ज्यों ही किसी कायं की प्रगति आरम्भ होती है ठीक उसी के साथ उसकी प्रतिकिया का भी उदय होता है। इस किया श्रौर प्रतिक्रिया के वीच में समय का अन्तर नहीं के बरावर रहता है। एक के बाद दूसरे का प्रदर्शन बरावर होता रहता है जिसके कारण न तो कभी रंगमंच ही पात्रों से ख़ाली रहता है स्रोर न नाटकीय भावनात्रों की प्रगति में ही वाधा पड़ती है। जैसे कि पहले कहा जा चुका है श्रौर जिसका विवेचन हम श्रागे करेंगे, गम्भीर कथा-वस्तु के वीच वीच में विनादाकों का साम्मिश्रण भी रहता है जिसके फलस्वरूप वस्तु की रोचकता विरोधी भावों के समतुलन से वढ़ जाती है और हम वस्तु की पूर्णता की श्रोर वरवस खिंचते ही चले जाते हैं। कभी तो युद्ध के दृश्यों के उपयोग से तथा दंगे फ़साद के दृश्यों द्वारा दशंक का ध्यान त्राऋष्ट होता रहता है परन्तु विशेष रूप से नायक के मानसिक दन्द्र, आतम विश्लेषण तथा आतम ग्लानि की रोचक विवेचना द्वारा ही हमारा ध्यान पूर्णरूप से उसी ख्रोर लगा रहता हैं। (घ) कार्य

दुःखान्तकीयों की कार्य-िसद्धि केवल दो साधनों से होती है। पहला

## शेक्सपियर की दुःखान्तक शैली

साधन जो नाट्यकार उपयोग में लाता है वह है नायक का कार्यक्रम। नायक अपनी घातक त्रुटि के द्वारा ऐसा कार्य करता रहता है जो घीरे घीरे दु:खान्तकी की आरे उसे अअसर करता रहता है। इसी घातक त्रुटि के फलस्वरूप वह जो काम करने वाला है उसे तो छोड़ देता है और दूसरे संशयात्मक कार्यों में लग जाता है। उससे ऐसे कार्य हो जाते हैं जिनका प्रभाव उसके साथियों और स्वयं उसके ऊपर बड़ा घातक होता है। वस्तु के समस्त ६ अंगों का कमपूर्ण प्रतिपादन नायक के कार्यों द्वारा ही होता है।

कभी कभी नायक बिना समके बूक्ते ऋपने को ऐसी परिस्थित में डाल कर कार्य ऋरम्भ करता है जिससे दुःखानकी का बीजारोपण होता है। रोमियो यह जानते हुए कि जूलियट के परिवार से उनके परिवार की घोर शत्रुता है ऋपने को उसके प्रेमपाश में जकड़ देते हैं। लियर ऋकस्मात यह निश्चय कर लेते हैं कि उनके पुत्रियों में समस्त राज्य का विभाजन उजित है और कॉर्डीलिया उनके प्रेम की योग्य पात्री नहीं।

नायक को कभी कभी बनी बनाई परिस्थित भी मिल जाती है जिसमें पड़ कर वह ऐसे कार्य करने लगता है जिससे दु:खान्तकी का पूरा उपक्रम उपस्थित हो जाता है। हैमलेट के सामने बनी बनाई परिस्थिति है। उनकी विधवा माता जट्टू ड ने उनके चाचा से विवाह कर लिया है। हैमलेट के पिता के मरे हुए पूरा दो महीना भी नहीं हुआ कि यह घटना घटी। फिर हैमलेट जव घर आते हैं तो उन्हें उनके मृत पिता की प्रतात्मा के दर्शन होते हैं और उन्हें प्रतिशोध लेने का आदेश मिलता है।

नाटकों का नायक कभी घीरे घीरे कुछ वाह्य परिस्थिति तथा अपनी घातक त्रुटि के सहयोग से भी ऐसी नवीन परिस्थिति वनाता चलता है जिसमें वह फॅसता चला जाता है और अन्त में दुःखान्तकी

पूर्ण करता है। इयागो के प्रपंचपूर्ण संवादों तथा आदेशों और अपनी घातक ईर्ष्या के सहयोग से आयेलो घातक पिरिश्यित बनाते चलते हैं। अपने में डेस्डेमोना की हत्या कर स्वयं आत्म विलदान करते हैं। इसी प्रकार ब्रूट्स कासियस की वातों से प्रभावित होकर अपनी मैत्री को ताक पर रखकर सीज़र के विरुद्ध षड़यन्त्रकारियों के नेता वन जाते हैं। उनका घातक आदर्शवाद उनका प्राण लेकर ही छोड़ता है। मेकवेथ में तो यह सिद्धान्त अच्हरशः लागू होता है। अपनी घातक महत्वाकाचा तथा लेडी मेकवेथ और जादूगरिनयों के उक्साने से और उनका की कमज़ोरी से उत्साहित होकर मेकवेथ हत्या का मार्ग प्रहण करते हैं। एक हत्या के वाद अपनी रचा के हेत वे अन्य हत्याएँ करते चलते हैं और अपने लिए ऐसी परिस्थित वना लेते हैं कि सिवा प्राण देने के उन्हें कोई और चारा ही नहीं रह जाता।

## (२) प्रगति

साधारण रूप से नायक अपनी इच्छा अथवा अनिच्छा से कार्य करके दुःखान्तकी के कार्य की प्रगति करता है। नायक के मन की संशयपूर्ण अवस्था द्वारा ही उसकी प्रगति होती है। वनी वनाई अथवा स्वयं वनाई हुई परिस्थिति में उलम्क कर वह अपने कार्य की प्रगति करता है और इसका मुख्य कारण नायक का मानसिक द्वन्द्व है यद्यपि वाह्य कारणों का भी उनमें कुछ न कुछ सहयोग अवश्य रहता है। अथेलो अपने मानसिक द्वन्द्व के कारण ही डेस्डेमोना की पवित्रता पर सन्देह कर उसके विरुद्ध प्रमाण इकट्ठा करते हैं और नाटक की प्रगति होती रहती है। हैमलेट अपने चाचा पर सन्देह कर उसके पाप को कई साधनों से प्रमाणित करने की चेष्टा करते हैं और इसी के द्वारा दुःखान्तकी की विशेष प्रगति करते हैं।

## शेक्सिपयर की दुःखान्तक शैली

नाटकों के कार्य की प्रगति में शेक्सिपयर कुछ दैवी संयोग अथवा दुर्योग का भी उपयोग करते हैं। जब नायक कार्य आरम्भ कर देता है तो उसका प्रारब्ध कुछ ऐसे दुर्योग उसके रास्ते में ला खड़ा करता है कि जिसके प्रभाव से वह दुःखान्तकी की स्रोर स्रनायास ही चल पड़ता है। कभी कभी तो ऐसी दैवी घटनाएँ घट जाती हैं जिनके चक्कर में त्राकर दुःखान्तकी पूर्ण हो जाती है। रोमियों को पत्र वाहक बहुत देर मे दूँ द पाता है और उसे विषपूर्ण औषि का कोई सन्देश नहीं मिलता है। एडगर को कार्डीलिया के पास पहुँचते पहुँचते इतनी देर लग जाती है कि कार्डीलिया प्राण तज चुकती है। दुर्योग से कासिया को रमाल मिल जाता है जिससे ऋषेलो की धारणा पक्की हो जाती है। 3 हैमलेट के जहाज पर श्रकस्मात धावा होना है श्रौर वे डेंनमार्क वापस चले जाते हैं। मेकवेथ को डन्कन के मानदान की स्चना तथा जादूगरिनयों की भविष्यवाणी एक साथ ही मिलती है | शायद ये दुर्योग न त्राते तो संभवतः दुःखान्तकी पूर्णं न होती त्रौर नायक ऋपने कार्य में सफल रहते, परन्तु ये घटनाएँ नायक को श्रीर भी विचलित करती हैं। यह ध्यान मे रखना चाहिए कि ये दुयोंग ऐसे नहीं है कि दुःखान्तकी का पूरा दायित्व इन पर रखा जा सके। ये नायक को मूल रूप से नहीं उकसाते वरन जब नायक साधारण परिस्थिति से कही आगे जा चुकता है तभी ऐसे दुर्योग उपस्थित होते हैं। नाट्य कला की रचा के लिए ये दुर्योग कलाकार वहुत कम संख्या में प्रयुक्त करता है।

कार्य की प्रगति का विशेष दायित्व नायक के चरित्र पर ही रहता

१ रोमियो ऐन्ड जूलियट

२. किंग लियर

३. श्रोथेलो

है। कलाकार कभी कभी नायक के चिरत्र में कुछ असाधारण रोगों का भी उपयोग करता है। उन्माद, मायावी प्रेतात्माओं का दर्शन, निद्रित अवस्था में कार्य करना, अममूलक विचारों की प्रचुरता अनेक पात्रों मे दिखलाई पड़ता है। ईमलेट कुछ, समय वाद उन्माद के लच्चण प्रगट करते हैं वेपिता की प्रेतात्मा का दर्शन कर लेते हैं मगर वह प्रेतात्मा उनकी माता जर्रूड को नहीं दिखलाई देती। मेकवेथ को जादूगरिनयां दिखलाई देती हैं; पर वे बाँको को नही दिखाई देतीं; मेकवेथ को वाँको का प्रेत दिखलाई देता है मगर लेडी मेकवेथ को वह नहीं दिखलाई देता लेडी मेकवेथ निद्रित अवस्था मे चलती किरती हैं और अपने छलपूर्ण कार्य की कहानी कहती हैं।

यदि ध्यानपूर्वक देखा जाय तो नायक की उपरोक्त मानिसक अवस्थाओं से कार्य का आरम्भ कभी नहीं होता। यदि कार्य का आरम्भ इन अवस्थाओं द्वारा हुआ होता तो नायक कभी दुःखान्तकी का अष्ठ नायक रह नहीं सकता था। कार्य का आरम्भ तो नायक अपने सहज स्वभाव से ही करता है और ये रोग उसे वहुत बाद में घरते हैं। परन्तु इस मानिसक अव्यवस्था का सम्वन्ध उनके चरित्र से वहुत ही गहरा रहता है। इनसे कार्य की प्रगति तो शायद कम होती है मगर उनके चरित्र का विश्लेषण वड़ी पूर्णता से होता है। और फिर ये प्रेतात्माएं कोरी कल्पना मात्र नहीं हैं; इनका नायक के मानिसक विचारों से घनिष्ट सम्वन्ध है। यह हमेशा होता है कि ये प्रेतात्माए केवल नायक को अथवा उनके वहुत निकट के मित्रों को छोड़ और किसी को नहीं दिखलाई पड़तीं। इसका एक गूढ मनोवैज्ञानिक कारण भी है।

साधारणतयः किसी परिस्थिति में पड़कर और अपने मन में सन्देह, संशय अथवा आकाक् लेकर नायक कार्य शुरू करते हैं। संशय और आकाक्ता दोनों ही उनके मन की ऐसी अवस्था बना देते हैं कि

# शेक्सपियर की दुःखान्तक शैली

उनको प्रेतात्माएँ दिखें तो कोई त्राश्चर्य नहीं। हैमलेट के मन में संशय बहुत पहले से है। उनकी माता ने उनके चाचा से इतनी जल्दी विवाह कर लिया, अकारण ही अथवा विना किसी प्रमाण-पूर्ण वीमारी से उनके पिता की मृत्यु का ढिंढोरा पीटा गया। यह सव बातें ऐसे समय हुई जब वह हैंनमार्क से बाहर थे। उनके मन में सदेह स्वाभाविक है कि इसमें ज़रूर कुछ न कुछ रहस्य है। ऐसी मानसिक अवस्था के उपरान्त उनके पिता की प्रेतात्मा उन्हें दिखलाई पड़ती है। परन्तु इसका क्या कारण है कि दोनों द्वारपालों श्रौर उनके मित्र होरेशियों को भी वह दिखलाई पड़ती है परन्तु जट्रूड को वह बिलकुल ही नही दिखलाई देती १ इसका एक आध्यात्मिक कारण है। होरेशियों के हृदय तथा हैं मलेट के हृदय में समरूपता है। दोनों ही एक दूसरे के अनन्य मित्र हैं, उनके हृदय मे समान भावना का जायत होना त्राश्चर्य की बात नहीं । दोनों द्वारपालों में भी त्रपने पुराने राजा के प्रति राजभक्ति, प्रेम तथा श्रद्धा है, हैमलेट के प्रति तो श्रीर भी अगाढ़ प्रेम है स्त्रौर इसी से वेभी अपने मृत राजा की प्रेतात्मा का दर्शन करते हैं। मगर जर्टूड की अवस्था अव दूसरी है। उसने अपने पहले पति की स्रात्मा का सम्मान न किया, उन्हें भूल कर उसने वासना के वशीभूत होकर अपने देवर से विवाह कर लिया। वासना-विष से उसकी ऋॉखों पर परदा पड़ गया है। उसकी कोमल, स्निव्ध तथा प्रेमपूर्ण भावनाएँ वासना के कारण दूषित हो गई हैं। उनमें न तो 'पहला प्रेम प्रवाह है ऋौर न पहली स्निग्ध-पवित्रता। इसी विपरीत दशा के कारण उसकी ऋॉखें ऋन्धी हैं।

(३) आपदकाल—नायक का मानिसक संघर्ष अथवा द्वन्द्व जब पराकाष्टा तक पहुँचता है तभी आपदकाल का जन्म होता है। नायक अपने मानिसक द्वन्द्व द्वारा ही आपदकाल की सृष्टि करता है। मानिसक द्वन्द्व तथा घातक त्रुटि दोनों के सम्मिलन से एक ऐसी

स्थित आ खड़ी होती है जो नायक को अन्तिम निर्णय करने पर विवश करती है। इसी अन्तिम निर्णय में आपदकाल की पूर्त्त होती है। हैमलेट क्लांडियस की हत्या का निश्चय करते हैं; ओथेलो डेस्डेमोना की हत्या का निश्चय करते हैं, ब्रूटस सीज़र की हत्या का निश्चय करते हैं, इन्हीं निश्चयात्मक कार्यों से आपदकाल संपूर्ण होता है। आपदकाल का बीज तो परिस्थिति में पड़ता है परन्तु नायक के आन्तिरक तथा बाह्य-द्वन्द्व द्वारा ही उसकी पूर्त्त होती है। मानसिक द्वन्द्व के अन्त मे ही आपदकाल की पूर्णता है।

- (४) उतार—दुःखान्तकी के उतार तथा त्रापदकाल की समाप्ति में शायद कुछ ही समय का अन्तर होता है। ज्यों ही आपदकाल का अन्त हुआ त्यों ही नायक अपने कार्यों में एक तरह की ढील डाल देता है, परन्तु उस समय उसे अपने चिरित्र के विषय में कुछ नवीन अनुभव होते हैं। वह अपनी घातक त्रुटि को अब ठीक ठीक सममने लगता है और ऐसा मालूम होता है कि उसकी आँखों पर से एक परदा हट गया है। जिस घातक त्रुटि के सहारे वह आगे बढ़कर अपनी सफलता देखना चाहता था वह उसे एक जलहीन कुँए के सामने लाकर खड़ी कर देती है। उसे तब यह जात होता है कि वास्तव में उसकी ही कमज़ोरी और भूल के कारण यह परिस्थित आ पहुँची। अपनी भूल का नगन स्वरूप देखते ही उसे जीवन के प्रति कोई लोभ नहीं रह जाता। वह अपने जीवन की विफलता घोषित कर या तो आत्महत्या करता है या वाह्य शक्तियों के सामने बिल हो जाता है। इस तथ्य के उदाहरण हम पहले देख चुके हैं।
- (१) पतन—जिस तरह त्रापदकाल तथा उतार में समय का श्रन्तर नहीं रहता उसी प्रकार उतार तथा पतन में भी समय का कम अन्तर रहता है। ज्योंहीं उतार भाग में नायक अपने कार्य का वीभत्स रूप अन्त में देखता है त्योंही वह अपने पतन की तैयारी कर

# शेक्सिपयर की दुःखान्तक शैली

लेता है। हैमलेट अपनी घातक त्रुटि को समभ कर ज्यों ही पतन पर उद्यत होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि उन्होंने विष पान कर लिया है; आयेलो अपनी ईर्ष्या का नग्न रूप देखकर आत्महत्या कर लेते हैं, ब्रूट्स अपने आदर्शवाद की भूल स्वीकार कर विलदान हो जाते हैं और मेकवेय अपनी महत्वाकाचा की निस्सारता घोषित कर युद्ध में जान खो देते हैं।

(६) शान्ति—पतन के उपरान्त शान्ति प्रतिष्ठापित होती है। बचे हुए महत्वपूर्ण पात्र नायक की समालीचना का भार ख्रोड़ कर देश ख्रियवा परिवार के जीवन में शान्ति स्थापित करते हैं। 'हैमलेट' में होरेशियो 'ख्रोथेलो' में कासिख्रो, 'लियर' में केन्ट, 'सीज़र' में अगस्टस शान्ति-स्थापकों के प्रतीक हैं।

# (घ) प्रभाव

शेक्सिपयर की दुःखान्तकीयों का प्रभाव दर्शकों पर गहरे रूप में पड़ता है। यदि हम पटाचेप के उपरान्त अपने विचारों का विश्लेषण करें तो हमें यह प्रतीत होगा कि जिस नायक का पतन हमने देखा वह वास्तव में इसी योग्य था। कभी कभी तो हमें नायक की घातक त्रुटि पर अचानक क्रोध आता है और हम उसकी आलोचना करने लगते हैं। कहा जाता है कि जब शेक्सिपयर का नाटक 'ओथेलो' लन्दन में खेला जा रहा था और जब वह हश्य आया जहाँ ओथेलो डेस्डेमोना की हत्या का निश्चय करता है तो उसी च्या एक स्त्री दर्शक अपनी जगह से उठ कर रंगमंच पर भागी हुई आई और ओथेलो को एक बड़े ज़ोर का तमाचा मार कर कहा, 'मूर्ख! तूम्फे कुछ सूमता नहीं क्या १' इस घटना से दो बातें प्रमाणित होती हैं। पहली तो यह कि दुःखान्त-कियों का कितना गहरा हम पर प्रभाव पड़ता है और दूसरा यह कि हम नायक को ही काफी मात्रा में अपराधी ठहराते हैं। 'शान्ति भाग'

के प्रदिशत होते ही हम यह समक लेते हैं कि नायक की घातक त्रुटि के हो कारण ऐसी परिस्थित आई। यदि हैमलेट में कर्जव्यनिष्ठा होती, यदि मेकवेथ में अनैतिक महात्वाकां हा न होती, यदि आधेलों में अन्धी ईच्यों न होती, यदि ब्रूट्स में घोर आदर्शवाद न होकर सासारिकता होती; यदि लियर में लड़िकयों का पहचानने की शिक्त होती तो संभवतः दुःखान्तकी न होती।

इसके साथ ही साथ हमें नायको से घृणा नहीं होती ख्रौर वे हमारे सामने हीनावस्था मे नहीं आते। इसका कारण यह है कि उनकी घातक त्रुटियाँ पहले तो उस कोटि की नहीं जिन पर कड़ा लाच्छन लगाया जा सके। वे त्रुटिया हर श्रेष्ठ वर्ग के मनुष्य में हो सकती हैं। हम यह जान कर भी कि ये त्रुटियाँ उनमे हैं उनको श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं क्योंकि उनमे कुछ ऐसे श्रेष्ठ गुण भी हैं जिनकी तुलना सहज नही । मेकवेथ मे ऋनैतिक महत्वाकाचा है, मगर क्या किसी व्यक्ति मे ऐसी भीषण शक्ति वाली आतमा मिल सकती है जो दिन रात ऋपने थपेड़ों से उसका जीवन नीरस, पातकी तथा दुखी वनाती रहे, हैमलेट में यह सही है कि कर्त्तत्य-परायणता नहीं परन्तु क्या किसी साधारण व्यक्ति की दृष्टि में मानव जीवन की इतनी महत्ता है । किसमें इतनी श्रेष्ठ धार्मिकता तथा इतनी उज्ज्वल दार्शनिकता है ? ब्रूटस में भ्रममूलक स्रादर्शवाद है परन्तु क्या किसी स्रन्य व्यक्ति मे उनके समान कर्त्तव्य-निष्ठ मैत्री का आदर्श है श श्रोथेलो मे ईष्यी अवश्य है परन्तु उसके ऐसा प्रेमी शायद ही कहीं मिले। इन गुणों को देख कर हम नायकों के प्रति सहानुभूति तथा श्रद्धा रखते हैं, परन्तु उनकी त्रुटियों का अनुभव हमे पूर्ण रूप से हो जाता है और हम एक तरह से उनके पतन से ही सन्तुष्ट होते हैं।

इसी उपरोक्त भावना के फलस्वरूप न तो हम निराश होते हैं श्रीर न हममें जीवन के प्रति श्रश्रद्धा होती है। हममें यह भावना

# शेक्सिपयर की दुःखान्तक शैली

कभी नहीं होती कि मनुष्य केवल भाग्य के हाथ का खिलौना हैं, वह हीन तथा निकृष्ट जीव है। इसके विपरीत हममें वही भावना प्रधान रूप से रहती है जिससे हम जीवन की विशालता, उसकी नैतिकता तथा उसकी महानता से प्रभावित होकर सांसारिक कार्यों में लगे रहें।

शेक्सिपयर के प्रायः सभी दुःखान्तकीयों मे नायक के पतन के साथ साथ कई ऐसे महत्वपूर्ण पात्रों का पतन होता है जिनमे वास्तव में कोई अपरी बुराई नहो थी। ये पात्र, सरल, नैतिकतापूर्ण तथा संसारी होते हुए भी नायक के विनाश के साथ ही साथ अपना भी विनाश कर लेते हैं स्रथवा भाग्य चक्र के चपेट में स्राकर उनका स्रवांच्छित च्य हो जाता है। इस अवाछित विनाश की भावना में एक दैवी रहस्य है जिसको समभाना तर्क के परे है। जीवन को चलाने वाली नैतिक शक्ति श्रपना कार्य विना किसी रोक टोक के करती रहती है श्रीर यदि कोई अवरोध उसके सामने आता है तो वह उसे भी कुचलती हुई आगे वढ़ जाती है। इस नैतिक शक्ति की चाल में अन्य लोग भी नायक के साथ रह कर एक तरह का ऋड़ंगा पैदा करते हैं ऋौर उनका भी विनाश हो जाता है। स्रगर वास्तव मे देखा जाय तो उनमें भी कुछ न् टि स्रवश्य होगी जो उन्हें विनाश के रास्ते पर ला खड़ी करती है और वे वरवस उसी रास्ते पर चलने पर तुल जाते हैं। सरलचित्त डेस्डेमोना, सहज स्वभावपूर्ण त्र्रोफीलिया, उपेचिता पोशिया, पितृभक्ति पर त्र्राटल कार्डीलिया, शान्तिप्रिय लेंडी मेकडफ, अनायास ही अपना विनाश देखती हैं। इन पात्रों के विनाश से हम पर विषाद की गहरी छाया पड़ती है ऋौर साथ ही साथ जीवन मरण के रहस्यमय प्रश्न का हल न पा कर हम उसी रहस्य को समभने में लीन हो जाते हैं। यह रहस्य शेक्सिपयर के दु:खान्तकीयों का प्रधान लच्च है।

नाट्यकार ने जिन ऋद्भुत तथा दैवी घटनाओं ऋयवा पात्रों का उपयोग नाटकों में किया है उनका भी प्रभाव दुःखान्तकी के रहस्य को

ऋौर भी गूढ़ बनाता है। हैमलेट के पिता की प्रेतात्मा, सीज़र की येतात्मा, जादूगरनियाँ, वाँको की प्रेतात्मा, पात्र रूप में आकर नाटक को एक रहस्यपूर्ण पृष्ठभूमि देकर उसके प्रभाव को श्रौर भी रहस्यपूर्ण कर देते हैं। हम दु:खान्तकी के कारण श्रीर पात्रों के दायित्व को जानने में अपनी सारी बुद्धि ख़र्च कर देते हैं। हम हर तरह से यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि स्राख़िर ऐसा हुस्रा क्यों ? तरह तरह के प्रश्न हमारे मन मे उठते हैं —यदि हैमलेट के पिता की प्रतातमा उन्हें भ्रादेश न देती तो शायद दुःखान्तकी न होती । यदि लेडी मेकवेथ तथा जादूगरिनयों का सहयोग न होता तो कदाचित् दुःखान्तकी न होती ? यदि कासियस ब्रूटस को न उकसाता तो कदाचित् सीज़र के विरुद्ध षड़यन्त्र न होता १ यदि इयागों का प्रपंच न होता तो शायद डेस्डेमोना की मृत्यु न होती १ इसके उपरान्त जव हम हैमलेट, मेकवेथ, ब्र्टस तथा श्रोधेलो के चरित्रों का मनन करते हैं तो हमें यह विश्वास होने लगता है कि शायद उनको वाह्य प्रोत्साहन न मिलने पर भी वे हत्याकाएड कर वैठते। मगर क्या हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि केवल नायक ही इसका ज़िम्मेदार है १ कदाचित् नहीं। यही प्रश्न उठकर हमें श्रौर भी रहस्य में डाल देते हैं श्रौर हम दायित्व का प्रश्न हल नहीं कर पाते । यह रहस्यपूर्णता भी इन दुःखान्तकीयों का विशेष गुण है।

नाटकों में जिस दैवी-शक्ति द्वारा इतनी अवाछित घटनाएँ घटित होती हैं, उस शक्ति का क्या स्वरूप है इसको समफने के उपरान्त भी नाटकों का रहस्य कम नहीं होता। इस शक्ति के केवल दो रूप हो सकते हैं। पहला तो यह कि जब यह शक्ति इतनी अवाछित हत्याएं करा देती है और अनेक सरल स्त्री पुरुष इसकी उच्छड्खलता के शिकार हो जाते हैं तो वास्तव में यह कोई अनैतिक शक्ति है जो संसार पर राज्य करती है। परन्तु यह धारणा भी ग़लत साबित होगी

# शेक्सिपयर की दुःखान्तक शैली

यदि हम दुःखान्तकीयों के प्रभाव का विश्लेषण करें १ क्योंकि जब दुःखान्तकी देखने के पश्चात् न तो हम निराश होते हैं श्रीर न हममें विद्रोह की भावना जाग उठती है तो यह शक्ति अनैतिक नहीं हो सकती। जब हम नायक के पतन से सन्तुष्ट होकर उसे भी उसकी विफलता का ज़िम्मेदार समभते हैं तो यह शक्ति चाहे जो कुछ श्रौर हो उच्छु खल स्रथवा स्रनैतिक नही। उदाहरण के लिए दुःखान्तकीयों के समस्त नायक कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतन्त्र हैं। उन्हें कोई वाह्य शक्ति स्पष्ट रूप से वाधित नहीं करती परन्तु कार्यों के फल-स्वरूप ही नायकों का पतन होता है इसलिए इस शक्ति को हम अनैतिक किसी भी दृष्टि से नहीं कह सकते। ब्रूटस से बढ़कर शायद ही किसी ने राष्ट्र का हित सोचा हो मगर ऋपनी करनी से ही वह हत्याएँ ऋौर रक्तपात कराते हैं; इयागो से बढ़कर शायद ही किसी ने इतना पातक प्रपंच रचा हो मगर वह स्वयं उसका शिकार हो जाता हैं, हैमलेट से ज़्यादा शायद ही किसी ने मानव-जीवन की इतनी ऋधिक महत्ता समभी हो ऋौर रक्तपात से घृणा दिखलाई हो मगर वे स्वयं रक्तपात का कारण बन जाते हैं, लेडी मेकबेथ ने सोचा था कि वह अपनी आन निभाने के लिए अपने दुधमुँ है वच्चे की भी हत्या कर सकती हैं मगर समय त्राने पर वह रक्त के चिन्हों से डर कर उन्मादित होती हैं, मेकबेथ ने सोचा था कि अपनी महत्वाकांचा को पूर्ण करने के लिए वह अपना अगला जन्म भी न्यौछावर कर देंगे मगर कुछ ही समय वाद उन्हें संम्पूर्ण जीवन की निस्सारता मालूम पड़ जाती है। इन उदाहर एों से यह कदाचित् प्रमाणित होता है कि मनुष्य अपने भाग्य का विधाता स्वयं ही है। हाँ, यह त्रवश्य है कि दुयोंग त्रौर संयोग भी त्रसमय त्राकर उसके भाग्य पर प्रभाव डालते हैं। वस्तुतः सभी नायकों के सामने वे ही प्रश्न रहते हैं जिनको वे हल नहीं कर पाते, उनको वे ही कार्य करने

पड़ते हैं जिनके करने में वे ग्रसफल रहते हैं।

जिस घातक भाग्य का शेक्सपियर उपयोग करते हैं वह न तो नायक का मनमाना पतन कराता है स्रौर न उन्हें कर्मानुसार ही दराड देता है। इस शक्ति को किसी प्राणी विशेष अथवा वंश विशेष से शत्रुता नहीं। यूनानी नाट्य सिद्वान्तों के अनुसार भाग्य, अपना वदला पिता के वजाय उसके पुत्रों ग्रीर प्रपीत्रों से नहीं लेता। शेक्सिपयर की धारणा यह है कि भाग्य नैतिक भित्ति पर टिका हुआ है ऋौर यह संसार के समस्त नैतिक शक्तियों का प्रतीक मात्र है। इसका साम्राज्य इतना विस्तृत है, इसका विधान इतना जटिल है कि उसका रहस्य मनुष्य मात्र की समभ के परे है। इस शक्ति का शासन नायक के ग्रन्तर्जगत ग्रौर सारे वाह्य जगत पर रहता है ग्रौर जव नायक इस ऋलौकिक शक्ति के विपरीत ऋपनी वातक त्रुटि के कारण कार्य त्रारम्भ करता है तो ऐसे कार्यों का क्रमानुसार तांता लग जाता है कि नायक उनमें उलभता ही चला जाता है स्रौर स्रन्त में प्राण खोकर, अपने घातक अवगुण को पहचान कर, अपने से ही प्रतिशांध लेता है।

वास्तव में यह शक्ति पाप तथा अनैतिक दुर्गुणों की घोर विरोधी है। कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि शायद दुर्गुणों ही द्वारा नायक की सफलता हो रही है। हैमलेट के पिता को मार कर क्लाडियस अपनी भावज से व्याह कर सुखपूर्वक राज्य करते हैं; डन्कन की हत्या कर मेकवेथ गर्व से शासन करते हैं और सीज़र को मार कर पड़यन्त्रकारी सफल प्रतीत होते हैं। मगर दुष्टता की यह विजय केवल च्लिक विजय है। थोड़ी ही देर वाद नैतिक शक्तियाँ अपना दल वाँध कर अनैतिकता पर धावा वोल देती हैं और शीघ्र ही उन्हें परास्त कर देती हैं। तब हमें अनुभव होता है कि उस चिण्क सफलता का कारण उन पात्रों की अनैतिकता नहीं वरन उनकी बची खुंची नैतिकता ही

## त्रालोचना सिद्धान्त

रही होगी। नैतिक तथा अनैतिक भाव मनुष्य में सदैव रहते हैं परन्तु साधारणतः नैतिक भावों का ही पलड़ा भारी रहता है और अनैतिक भाव दवे पड़े रहते हैं, और जब कभी समय पाकर वे सिर उठाते हैं तो उनका सिर नैतिक शक्तियाँ कुचल देती हैं। इस संघर्ष में नायक की बुराइयों के साथ-साथ अनेक भलाइयों का भी तहस नहस हो जाता है। उसकी नैतिकका भी अनैतिकता के साथ दिएडत होती है। न जाने कितने भले लोगों तथा नैतिक पात्रों का च्य हो जाता है। यह नायक को पावन बनाने के लिए यदि चम्य नहीं तो अनिवार्य अवश्य हैं। दु:खान्तकी वास्तव में बुराई के विरुद्ध भलाई की प्रतिक्रिया अथवा प्रतिशोध है।

#### ¥

# श्रालोचना सिद्धान्त

त्रंगे जर्मन तथा फ़ासीसी साहित्यकारों तथा साहित्यिक दार्श-निकों ने दु:खान्तकी के विषय, निर्माण-कला, पात्र चयन, कथोपकथन तथा उसके अन्तिम प्रभाव पर अपने अपने मत प्रकट किए हैं। अंग्रेज़ी के प्रसिद्ध नाट्यकार, किव तथा आलोचक ड्राइडेन ने नाटकों को मानव प्रकृति और मानव जीवन का सजीव प्रतिविम्ब माना है। इससे प्रमाणित होता है कि उन्होंने यूनानी नाट्यकारों तथा आलोचकों की परिभाषा को अपनाया है और नाटक को अनुकरणात्मक कलाका एक अंग माना है। यूनानी आलोचक अरस्त् का भी यही मत था। संस्कृत के नाट्यकारों ने भी यही परिभाषा अपनाई है और वे भी नाटकों को अनुकरणात्मक ही मानते हैं।

नाटक के विषय-चयन में, ड्राइडेन के ब्रानुसार, हमें वह कथानक तथा वस्तु उपयोगी होगी जिसमें मानव-जीवन भाग्य चक्र से उद्देलित

हो। जब मानव-जीवन में भाग्य उथल पुथल तथा उतार चढ़ाव प्रस्तुत करता है तो उसमें हमें नाटक-रचना के उपयुक्त कथानक प्रस्तुत हो जाते हैं। नाट्यकार इसी विषय के आधार पर अष्ठ रचना कर सकते हैं। इस सिद्धान्त के प्रतिपादन में भी ड्राइडेन ने यूनानी आलोचकों का सहारा लिया है। यूनानी आलोचकों ने अपनी परिभाषा तथा नाट्यकारों ने अपनी रचना मे भाग्य को भी एक ज़बर-दस्त पात्र-विशेष माना है जो समय समय पर आकर मानव से उसकी कमज़ोरियों का प्रतिशोध लेता है। कदाचित संस्कृत साहित्य में भाग्य को इतना महत आसन नहीं दिया गया है। उनके नाटकों मे देवताओं की कपट लीला अथवा, छल-पूर्ण प्रपंच, उनकी पुष्य वर्षा तथा भक्त की परीचा आदि भाग्य के अन्तर्गत किसी हद तक माने जा सकते हैं।

विषय चयन पर अंग्रेज़ी आलोचकों ने बहुत ज़ोर दिया है। प्रायः सभी पुराने आलोचक जो यूनानी आलोचना शास्त्र से प्रभावित हुए विषय-चयन पर बहुत ज़ोर डालते हैं। नाटक का विषय उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। विषय को महत्व देने का साधारण कारण यह था कि वे विषय को नाटक का मूलाधार मानते थे। विषय की अंष्ठता अथवा हीनता पर ही नाटक की सफलता वे स्थिर करते थे। प्राचीन संस्कृत नाटकों तथा आलोचकों में भी हम यही सिद्धान्त देखते हैं। संस्कृत नाटकों तथा आलोचकों में भी हम यही सिद्धान्त देखते हैं। संस्कृत नाटकारों ने विषय-चयन पर इतना ज़ोर दिया कि उन्होंने नाटक की परिधि से बहुत से विषय निकाल फेके और केवल सुखान्तक-विषयों और कथानकों के उपयोग की आजा दी। कदाचित उनका विश्वास था कि केवल सुखान्तकी से ही आदर्श रूप में हर्ष तथा आनन्द प्रकट किया जा सकता है। दुःखान्तकी शायद इसलिए मान्य न थी कि मनुष्य जव अपने को दुख तथा आपित्त में अस्त पाता है तो साधारणतः उसके मन में देवी शक्तियों के प्रति अविश्वास तथा कोध की अग्नि

## श्रालोचना सिद्धान्त

भड़क उठती है। मनुष्य को इस अविश्वास और क्रोध प्रकट करने का अवसर देना उन्हें मनोनीत न था। इसी कारण समस्त संस्कृत नाटक सुखान्तक ही हैं।

जर्मन, अंग्रेज़ी, यूनानी, तथा संस्कृत के अेष्ठ आलोचकों ने नाटक के लिए अेष्ठ वर्ग के मनुष्यों से संबंधित कथानकों को ही उपयोगी तथा मान्य समक्ता है। यूनानी तथा अंग्रेज़ी साहित्यकार जिन्होंने यूनानी प्रभाव अपनाया, अेष्ठ वर्ग के मनुष्यों को ही अपने नाटकों में स्थान देते रहे। इन्होंने दुःखान्तक-रचना में इसे अनिवार्य माना है, हाँ सुखान्तक रचना में इसकी वे नितान्त अवहेलना करते हैं। संस्कृत के सुखान्तकीयों में भी हम हमेशा अेष्ठ वर्ग के समुदाय का चित्र पायेगे। 'अभिज्ञान शाकुन्तल', 'सत्य हरिश्चन्द्र', 'मुद्राराच्चस', 'धनक्षय विजय', 'कर्पूर मंजरी', 'महावीर चरित', 'उत्तर राम चरित', 'मालती-माधव' सभी में अेष्ठ वर्ग के मनुष्यों का ही जीवन प्रदर्शित है। यूनानी नाटकों में 'ऐलसेस्टिस', 'मिडिया', 'हिपालिटस', 'आयोन', 'इलेक्ट्रा', 'आरेस्टीज़', 'इडिपस', 'ऐन्टीगनी', 'एजैक्स', सभी अेष्ठ वर्ग के कथानक स्वरूप हैं। अग्रेज़ी के हैमलेट, अोथेलो, मेकवेथ, ज्रुलियस सीज़र भी उच्च वर्गों से ही सम्बन्धित हैं।

उच्च वर्ग से संबन्धित कथानकों के अपनाने में एक महत्व-पूर्ण कारण था जो दुःखान्तकी के प्रभाव से संबन्धित है और जिसका विस्तृत विवेचन हम आगे करेगे। इन आलोचकों का विश्वास था कि उच्चवर्ग-राजे, महाराजे, अंष्ठ वीर तथा सेना नायकों का जीवन जब हम दुःखान्तकी में देखते हैं तो हमारे ऊपर वड़ा गहरा असर पड़ता है। अपने सामने जब हम महान शासकों, अंष्ठ राजाओं तथा राजकुमारों का पतन देखते हैं तो हमारे हृदय में एक विचित्र प्रकार के भय तथा करुणा का प्रसार होता है। भय हमें चेतावनी देता है कि अमुक कमज़ोरी अथवा पाप का फल ऐसा होता है और करुणा

हमारे हृदय तथा मस्तिष्क का संशोधन कर हममें मानवी भाव जाग्रत करती है। प्राचीन ग्रालोचकों के मतानुसार साधारण श्रेणी के मनुष्यों के जीवन पर ग्राधारित श्रेष्ठ दु:खान्तकी की रचना नहीं हो सकती।

श्राधुनिक युरोपीय नाटक लेखकों ने इस रूढ़ि के विरुद्ध नए सिद्धान्त वनाए हैं। इन नए त्रालोचकों मे मारिस-मेटरलिंक का स्थान अग्रगएय है। वे वेलाजियम 'निवासी थे और उन्होंने अपने नाट्य सिद्धान्तों तथा नाटकों में साधारण वर्ग के मनुष्यों के जीवन को दुःखान्तकी का समुचित विषयाधार माना श्रौर साधारण मानव की महत्ता घोषित की । उनके विचार में श्रेष्ठ वर्गी का जीवन, नाटकीय रूप में हम को विशेष रूप से प्रभावित नहीं करता। इसका मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि हममें उस वर्ग के प्रति केवल वाह्य-सहानुभृति ही हो सकती है, वे हमारे हृदय को नहीं छू सकते, वे हमसे बहुत दूर रहते हैं। श्रौर दूसरे हम श्रपनी कल्पना का विशेष सहारा लिए विना उस वर्ग के सुख-दुख का समुचित अनुभव भी नहीं कर सकते। कल्पना की शक्ति हममें, साधारणतयः न तो अधिक होती है और न पर्याप्त ही। इसलिए हमें कल्पना-शक्ति को विशेष रूप से जायत कर, अपने निजी व्यक्तित्व को खो कर उसका अनुभव करना पड़ता है। संद्वेप में उनका जीवन हमारा जीवन न होने के कारण हम पर वह दूर ही से प्रभाव डाल सकता है जो केवल ब्रस्थाई रहेगा। इसके विपरीत साधारण वर्ग का जीवन हममें इतना घुला मिला है कि उससे प्रभावित होने के लिए हमें अपनी कल्पना का सहारा नहीं लेना पड़ता। वह स्वाभाविकतः हमें त्राकर्षित करता है क्योंकि उस वर्ग का जीवन हमारा निजी जीवन है। वह हमें आन्तरिक रूप से प्रभावित करता है स्रोर इस कारण उसका प्रभाव स्थायी रहता है। साधारण वर्ग का जीवन ही श्रेष्ठ दु:खान्तकी का मूलाधार है। मेटरलिंक ने इसी सिद्धान्त को अपनाकर अेष्ठ दुःखान्तकीयों की रचना की है। प्रेम

## श्रालोचना सिद्धान्त

त्रौर मृत्यु के रहस्य-पूर्ण त्रावर्त में डाल कर उन्होंने पात्रों को हमारे वहुत समीप ला दिया है।

दु:खान्तकी के निर्माण-शैली के सिद्धान्तों पर सभी आलोचक एक मत हैं। सभी ने वस्तु के सामज्ञस्य ऋौर गठन को ऋावश्यक ही नहीं वरन ऋनिवार्य माना है। नाट्यकार को ऋपना ध्येय स्थिर करने के पश्चात् वस्तु का निर्माण करने का आदेश सभी ने दिया है। यूनानी तथा अंग्रेज़ी आलोचकों ने निर्माण शैली पर विस्तार से उपदेश दिए हैं। वस्तु-सामञ्जर्य की त्रावश्यकता को समभाने के लिए श्रंग्रेज़ी कलाकारों ने श्रनेक उपमाश्रों द्वारा श्रपने श्रादेश का समर्थन किया है। अेष्ठ कपड़े की बिनावट समान, अेष्ठ चित्र की ब्रद्भुत ब्रमुरूपता समान तथा मनमोहक वाटिका के सम रूप श्रेष्ठ वस्तु का निर्माण वाछनीय है। उनके मत से वस्तु के तीन खएड होते हैं। त्रारम्भ, मध्य तथा त्रान्त। इन तीनों खएडों में पूर्ण त्रानुकूलता तथा अविरोध होना चाहिए। तीनो को एक दूसरे की पूर्ति करनी चाहिए। यदि नाटक के वस्तु के त्रारम्भ त्रौर त्र्रन्त मे, त्र्रथवा मध्य श्रीर श्रन्त श्रयवा श्रारम्भ श्रीर मध्य में सम्पूर्ण समपूरकता नहीं तो कलाकार दोषी है श्रीर नाटक निम्नकोटि का है।

वस्त-निर्माण में, साधारणतः प्राचीन त्रालोचकों ने केवल एक ही कार्य का प्रतिपादन त्राभनीत वतलाया है। एक ही कार्य त्रादि से त्रन्त तक प्रस्तुत रहना चाहिए। उस एक ही कार्य का लेखा, नाट्यकारों को, नाटकीय वस्तु के तीन पूर्वोक्त खरडों में पूर्ण-रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। इसके विपरीत त्राधुनिक कलाकारों ने अनेक कार्यों को नाटक में ग्राह्म माना है। इस वर्ग के त्रालोचकों का कथन है कि केवल एक ही कार्य के प्रतिपादन से नाटक के प्रभाव में कमी त्र्या जाती है त्रीर दर्शक ऊब उठता है त्रीर अनेक कार्य-पूर्ण नाटकों में आकर्षण वहुत देर तक रहता है। इस प्रश्न पर दोनों वगों के

त्रालोचकों के प्रमाणों पर समुचित रूप से ध्यान देने पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आधुनिक नाट्यकार ही वास्तविकता के अधिक पास हैं। जीवन की अनेकरूपता के अनुसार वस्तु के कार्य में भी अनेकरूपता होनी चाहिए क्योंकि नाटक सम्पूर्ण जीवन का ही चित्र है।

प्राचीन त्रालोचकों ने वस्तु निरूपण में, काल, देश तथा कार्य का समीकरण तथा उनकी अनुरूपता का विशेष ध्यान रखा है। रंगमञ्ज पर, कार्य उतनी ही देर में समाप्त होना चाहिए जितनी देर कार्य को प्राकृतिक अथवा मूल रूप में लगी थी और एक ही स्थान पर तथा एक ही देश में कार्य की समाप्ति होनी चाहिए। इन प्रतिवन्धों के लगने से, प्राचीन नाटकों में अरोचकता आ गई है। काल, देश तथा कार्य को सीमित कर देने से नाटक अस्वाभाविक हो गए हैं। जीवन में, देश, काल तथा कार्य की सीमा का प्रतिदिन हम उलंघन देखते हैं। और जब नाटक का ध्येय जीवन का प्रतिविम्ब प्रस्तुत करना है तो इस नियम के उलंघन से वह जीवन के और भी समीप आ जाता है।

संस्कृत के प्राचीन नाट्यकारों ने पात्रों के चुनाव में भी अनेक प्रतिवन्ध लगा दिए हैं। उन्होंने नायक को प्रधान माना है और उसे सर्वगुण सम्पन्न प्रदिश्तित किया है। वे विशेषतः वीरता तथा साहस के प्रतीक हैं और जन साधारण के लिए आदर्श-समान हैं। यूनानी तथा अंग्रेज़ी नाट्यकारों ने इस सिद्धान्त को नहीं अपनाया। उनका विचार था कि सर्व गुण-सम्पन्न नायक जीवन में असंभव है और यदि कोई हैं भी तो वह मनुष्य नहीं, देवता भले ही हो। इसके साथ-साथ उनका यह भी विश्वास था कि मनुष्य की महानता के लिए कुछ त्रुटि का होना ज़रूरी है नहीं तो अवगुणहीन मनुष्य सांसारिक जीवन में किस काम का। अवगुण ही मनुष्य की मनुष्यता का लच्ण है। इस तथ्य को समक्ष कर यूनानी तथा अंग्रेज़ी नाट्यकारों

## त्रालोचना सिद्धान्त

ने यद्यपि, संस्कृत नाट्यकारों के समान श्रेष्ठ वीर अथवा राजे नायक रूप में अपनाए, परन्तु उनमें कुछ न कुछ मानवी त्रृटि अथवा अवगुण का समावेश कर उन्हें मनुष्य बनाने का प्रयास किया। इसी सिद्धान्त के अनुसार उनके श्रेष्ठ नायक निर्मित हुए हैं। उन सब में एकांगी दोष है। एकागी दोष से अभिशाय ऐसे दोष से है जो उनको किसी ख़ास तरह पर सोचने या किसी ख़ास तरह से कार्य करने या किसी ख़ास तरह से कल्पना करने पर विवश कर देता है। इसी एकांगी दोष के कारण वह अपना कार्य पूरा करते करते रह जाता है और या तो अपनी हत्या स्वयं करता है या उसकी हत्या अन्य पात्र करते हैं; और इस अन्तिम कार्य से वह अपनी महानता घोषित करता है।

एकागी-दोष-पूर्ण नायक के चरित्र में एक विशेष लच्चण यह होता है कि नाटक की समाप्ति के पहले जब वह अपनी त्रुटि और अपना मानिसक अवगुण भलीमों ति समभ लेता है तब हमसे विदा होता है। अपना अवगुण, पूर्ण रूप से समभने के पश्चात् उसका जीवन उसे महत्त्वहीन तथा निर्थंक जान पड़ने लगता है और हम भी ऐसे अवसर पर दर्शक की हैसियत से यही चाहते हैं कि वह अपने जीवन का अन्त कर ले।

नाटकों के प्रभाव से सम्बन्धित सिद्धान्तों मे प्राचीन यूनानी तथा संस्कृत नाट्यकारों में मतमेद कुछ विशेष है। संस्कृत के नाटक आदर्शवाद का प्रचार, आनन्द तथा सुधार की भावना द्वारा करते हैं। इस सिद्धान्त से यूनानी तथा अंग्रेज़ी नाट्यकार सहमत हैं। दोनों ही के अनुसार आनन्द तथा सुधार नाटक का ध्येय होना चाहिए। परन्तु अंग्रेज़ी नाट्यकार खुल्लमखुल्ला सुधार की भावना फैलाने के विरोधी हैं उन्होंने आनन्द को प्रथम स्थान दिया है तथा सुधार को गौण। डि क्लिन्सी, जान ड्राइडेन, तथा अन्यान्य अंष्ठ अंग्रेज़ी आलोचकों ने आनन्द को ही प्रधानत्व दिया है।

नाटक के नैतिक प्रभाव के संवन्ध में हेगेल तथा वर्गसों के सिद्धान्त अत्यन्त महत्व-पूर्ण हैं। वर्गसाँ का सिद्धान्त है कि दुःखान्तकी की रचना केवल सम्य समाज के द्वारा ही हो सकती है। जब समाज सम्यता और संस्कृति के रास्ते पर अग्रसर हो जाता है तो समाज के प्राणियों में स्मृति का भाण्डार भरने लगता है। इसी स्मृति-कोष से हमें सहानुभृति तथा प्रेम की व्यंजना मिलती है। इसी के फल-स्वरूप हमारे हृदय तथा मिल्निक का परिमार्जन होता है। जब लेखक मृत्यु की कर्कशता तथा क्रूरता के सामने नायक को सुका देता है तो कुछ देर दे लिए तो हम स्तव्ध रह जाते हैं, परन्तु शीध्र ही हमें धीरे-धीरे आत्मा की सत्यता, उसकी अज्ञेयता, उसकी शालीनता तथा उसकी अंडिता का अनुभव होने लगता है जिसके द्वारा हममें जीवन के प्रति अद्धा उपजती है।

हेगेल ने दुःखान्तकी को पूर्णरूप से प्रभावोत्पादक वनाने के लिए वड़ा सरल उपाय वतलाया है। उनका सिद्धान्त है कि द्वन्द्व बुर तथा अच्छे, नीच तथा उच्च, अथवा पाप तथा पुर्य में न दिखला कर अच्छे, और अच्छे, पुर्य तथा पुर्य और उच्च और उच्च में ही प्रस्तुत करना चाहिए। यदि यह द्वन्द्व आन्तरिक रूप में प्रस्तुत हो सके तो सोने में सहागा मिल जाय। मनुष्य के चिरत्र के गुर्णों को हूँ द कर, उन्हीं गुर्णों में यदि द्वन्द्व उपस्थित किया जाय तो दुःखान्तकी अर्ति अष्ठ होगी। उदाहरण के लिए शेक्सपियर लिखित दुःखान्तकी में 'किंग लियर' सबसे अष्ठ इसी कारण है। लियर पुत्री प्रेम के आधिक्य के ही शिकार हैं। उसी प्रकार 'हैमलेट' अत्यधिक दार्शनिकता तथा अष्ठ विचारों के शिकार हैं। गुर्णों के अन्तद्वन्द्व द्वारा प्रतिपादित दुःखान्तकी वास्तव में वड़ी प्रभावपूर्ण होगी।

प्रायः सभी साहित्य के लेखकों ने दुःखान्तकी के प्रभाव-स्वरूप उन्हीं भावनात्र्यों को स्तुत्य माना है जिसके द्वारा मनुष्य में संसार की

## त्रालोचकों के वक्तव्य

नैतिक-शक्तियों अथवा ईश्वर अथवा जीवन की अंष्ठता पर हढ़ विश्वास हो। ऐसी दुःखान्तकी जिसके फल-स्वरूप मनुष्य नारकीय प्राणी जान पड़े कला की दृष्टि से हीन है। दुःखान्तकी के अन्तिम चरण मे ऐसे भावों का प्रसार होना चाहिए जिससे हममें ईश्वर के प्रति श्रद्धा, जीवन के प्रति प्रीति, तथा नैतिकता के प्रति प्रेम की भावना बढ़े। नैराश्य की भावना का प्रसार तो अत्यन्त सरल और सहज है। मनुष्य को भाग्य के चपेट में डालते जाइए और अन्त में उसे फॉसी पर लटकवा दीजिए या पानी में डुवा दीजिए। परन्तु मानव जीवन की अंष्ठता तथा उसकी शालीनता का दिग्दर्शन कराना महत्वपूर्ण कार्य है। यह दुःखान्तकी का आमूषण ही नहीं वरन प्राण है।

हम अव अन्यान्य लेखकों के सिद्धान्त उन्हीं के शब्दों में प्रस्तुत करेंगे जिनसे उपरोक्त विचारों का समर्थन होगा।

É

# श्रालोचकों के कक्तव्य

श्चार॰ फ्लेकनो—"जिस प्रकार एक बहुत अञ्छे बिनायट के कपड़े की रूप रेखा होती है उसी प्रकार अञ्छे नाटक की रूप रेखा होनी चाहिए। जिस प्रकार सुन्दर कपड़े में न तो गाठ रहती है, न छीर रहता है और न उसके धागे ही निकले रहते है उसी प्रकार नाटक के सभी भाग सुसंगठित होने चाहिए।

नाटक एक सुन्दर, सुन्यवस्थित तथा सामंजस्यपूर्ण चित्र के समान है। उसकी वस्तु, उसका त्राकार, उसका रूप रंग, उसकी रंजना, उसका वातावरण सब में त्राकर्षक समन्वय होना चाहिए।

जैसे किसी सुन्दर वाटिका का स्वरूप त्राकर्षक तथा मनोहर

होता है वैसे हो नाटक का भी स्वरूप होना चाहिए। सुन्दर वाटिका वनाने मे, क्यारियाँ, वीथियाँ, उद्यान-पथ, तरु, तरुलताएँ-सवका हृदय ग्राही सामंजस्य रहता है वैसा ही सामजस्य एक सुन्दर नाटक में होता है।

नाटक रचना अन्य रचनाओं से अधिक कठिन है क्योंिक नाट्य-कार जीवन के सभी अंगों पर रचना कर सकते हैं और समाज के सभी लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं। इसके विपरीत अन्य रचनाओं की आलोचना केवल उस विपय के मर्भज्ञ ही कर सकते हैं।"

वेन जॉनसन—"एक संम्पूण तथा सुगठित कार्य को हम नाटक का वस्तु कहेंगे। इसमें इतनी पूर्णता होती है कि हम विना इसको हानि पहुँचाए न तो इसमें कुछ जोड़ सकते हैं ऋौर न कुछ वढ़ा सकते हैं। परन्तु इस वस्तु के विविध ऋंगों में विस्तार की संम्भावना हो सकती है।

श्रेष्ठ वस्तु में श्रादि मध्य श्रीर श्रन्त का श्रपूर्व सामंजस्य रहता है। किसी शरीर को देखने पर जो प्रभाव श्रांखों पर पड़ता है वहीं प्रभाव स्मरग्शिक पर वस्तु का पड़ता है। यदि शरीर वहुत वड़ा है तो श्राखे उसे पूर्णतया नहीं देख पातीं श्रीर श्रगर वहुत छोटा है तो श्रॉखे प्रभावित ही नहीं होतीं। उसी प्रकार यदि वस्तु का रूप विशाल है तो उसे हम सरलता से स्मरण नहीं कर सकते श्रीर यदि उसमें वहुत ही कम विस्तार है तो हम उससे श्राक्षित ही नहीं होते।

नाट्यकार को वस्तु के विविध स्थलों की सीमा वना लेनी चाहिए जिससे रचना प्रभाव-पूर्ण हो। उन्हें समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए।"<sup>2</sup>

१ - ग्रार॰ प्रलेक्नो-'दिसकोर्स थाँव दि इंगलिश स्टेज'

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>—वेन जानसन—'हिसकवरीज़'

#### श्रालोचकों के वक्तव्य

जान ड्राइडेन— "फ्रांसीसी नाट्यकारों के चुने हुए वस्तु में केवल एक ही कार्य का सम्पादन रहता है। नाटक के सभी पात्र उसी के सम्पादन में लगे रहते हैं और प्रत्येक दृश्य एक ही कार्य में संलग्न हो उद्देश्य की पूर्त्त करता रहता है।

इसके विपरीत अंग्रेज़ी नाट्यकारों के वस्तु में अनेक उपवस्तु भी रहती है जिसमें कुछ कम महत्वपूर्ण पात्रों द्वारा कार्य पूरा हांता है। ये उपवस्तुएँ तथा पात्र सूर्य मण्डल के नक्त्रों के समान हैं। जिस प्रकार से ये नक्त्रत्र सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और उसी के द्वारा उन की सत्ता वनी रहती है उसी प्रकार मुख्य वस्तु के अन्तर्गत उपवस्तु रहती है। "

जान मिल्टन—''देश, काल तथा कार्य की मर्यादा का निर्वाह जिस कथानक से हो उसे नाटक का वस्तु कहेंगे।"

जॉन ड्राइडेन—''नाटक मानव प्रकृति का सच्चा तथा सजीव प्रतिबिम्ब है। उसमे जीवन की चित्रवृत्तियों तथा लालसाओं का समा-वेश रहता है। भाग्य चक्र से आन्दोलित जीवन उसका प्रधान वस्तु है। उसका उहें श्य आनन्द तथा शिचा प्रदान है।"

जॉन ड्राइडेन—''नाटक में केवल एक ही मुख्य पात्र की प्रधा-नता रहती है। नाटक के अन्य सभी अंग उस पर निर्भर रहते हैं। परन्तु इससे यह मतलब नहीं कि नाटक में अन्य महत्वपूर्ण पात्रों का कोई स्थान नहीं है। उसमें अनेक महत्वपूर्ण पात्र हो सकते हैं, कुछ नायक के सामान भी अंड रह सकते हैं जिससे संघर्ष में समतुलन हो। दो महत्वपूर्ण पात्रों के विरोधी प्रकृति के संघर्ष तथा उनके कार्यों

वान ड्राइडेन—'ऐन एसे श्रॉन ड्रेंमैटिक पोयेज़ी'

र मिल्टन-'प्रे फेस इ सैमसन ऐगनिस्टीज़ '

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> जॉन द्राइडेन "ऐन एसे श्रॉन ड्रेमैटिक पोयेज़ी"

द्वारा कथा वस्तु में असमरूपता तथा रोचकता आती है। जितने ही अधिक पात्र होंगे उतनी ही कथावस्तु में विभिन्नता आएगी। यदि वस्तु के अनेक भागों में संगठन तथा सामजस्य और पूर्ण ता है तो वे और भी रोचक प्रतीत होंगे। हम वस्तु की भृल भुलैया में पड़कर थोड़ी ही देर बाद वाहर आकर और भी आनन्दित होंगे। कुछ देर तक हम असमंजस में रहें परन्तु अन्त न जान पाएँ इसी में नाटक की सफलता है।"

जान ब्राइडेन—'नाटक लिखने के पहले कलाकार को अपना उद्देश्य भलीमाँति निश्चित कर लेना चाहिए। जिस नीति और जिस उपदेश को उसे नाटक में स्पष्ट करना है उस पर मनन करने के बाद नाटक रचना करनी चाहिए, क्योंकि इसी उपदेश के आधार पर कथा-वस्तु का निर्माण होगा और यही अंश सम्पूर्ण नाटक का केन्द्र होगा। कथानक के निर्माण के बाद ही अन्य पात्रों का निर्माण में उनकी विभिन्न चित्तवृत्ति, चरित्र तया भावनाओं का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है।

नाट्यकार को ऐसी चित्तवृत्तियों का उपयोग करना चाहिए जिससे कथावस्तु गित शील हो श्रीर पात्र श्रपने विशेष कायों में लगकर उद्देश्य की पूर्ति करें। श्रपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे न तो श्रितिशेष्ठ श्रीर न श्रित नीच पात्रों का निर्माण करना चाहिए, वरन उनमें उतने ही गुण दोष दिखलाने चाहिए जिससे कार्य-सिद्धि श्रासानी से हो जाय।

नाट्यकार को इतिहास, नीति तथा दर्शन का यथोचित ज्ञान होना चाहिए जिससे वह पात्रों के स्वाभाविक चित्तवृत्तियों को समभ

<sup>े,</sup> वही

## श्रालोचकों के वक्तव्य

सके । पात्रों के आचरण तथा आचार विचार कृतिम न होकर मनो-वैज्ञानिक दृष्टि से सच्चे होने चाहिए । इन स्वाभाविक चित्त-वृत्तियों के प्रयोग में कुछ नियम लागू होते हैं । ये नियम निम्न लिखित हैं—

- (१) प्रत्येक पात्र की चित्तवृत्ति को स्पष्ट रूप से प्रगट करना चाहिए।
- (२) जाति भेद, आयु और पद की दृष्टि से आचरण स्वाभाविक होना चाहिए। अर्थात् यदि नाट्यकार ने किसी पात्र विशेष को राजा बनाया है तो उसके आचार विचार, वातचीत और रहन सहन में शालीनता, गौरव तथा अंष्ठता अवश्य होनी चाहिए।
- (३) श्राचरण तथा चित्तवृत्ति के चित्रण में ऐतिहासिक श्रयवा सामाजिक श्रनुरूपता होनी चाहिए। जैसे यदि कोई ऐतिहासिक श्रयवा प्रख्यात सामाजिक पात्र चुना जाए तां उसका चरित्र इतिहास के बताए हुए चरित्र के समान ही होना चाहिए। (उदाहरणार्थ यदि कोई नाट्य कार महाराणा प्रताप का चित्र खींचे श्रीर उन्हें युद्ध मे पीठ दिख-लाता हुश्रा चित्रित करे तो यह उसकी श्रज्ञानता है)। इस नियम का उलंघन नाटकों में वहुत होता है जिसके कारण ये नाटक निम्नकोटि के तथा श्रसफल रहते हैं।
  - (४) चित्तवृत्ति के चित्रण में एक दूसरी सावधानी की आवश्यकता है। ये चित्तवृत्तियां स्थायी होनी चाहिए और उन्हीं के अनुरूप पात्रों को कार्य करना चाहिए। जैसे अगर किसी पात्र को ज्ञानी अथवा विनय शील वना दिया गया तो उसे अन्त तक इन्ही गुणों को निवाहना चाहिए। उसमें परिवर्तन न होना चाहिए।

चित्तवृत्ति और आचरण के आधार पर पात्रों का निर्माण होता है और इन्ही के आधार पर पात्रों में विभिन्नता आती है। परन्तु पात्रों के आचरण में समान गुणों और अवगुणों का समावेश होना चाहिए न कि विरोधी गुणों अथवा अवगुणों का। उदाहरण के लिए यदि कोई पात्र उदार है तो उसमें वीरता, शालीनता तथा सन्तोष गुण रह सकते हैं। परन्तु उसमें कृपणता, कायरता तथा लोभ का समावेश विलकुल असंगत है। यदि कोई पात्र कायर है तो वह स्वभावतः भूठा, लोभी, असन्तोषी तथा स्वार्थी हो सकता है।

दु: खान्तकी के नायक में गुण और अवगुण की मात्रा उतनी ही होनी चाहिए जिसते वह दर्शकों का प्रिय रहे और उनकी सहानुभूति पा सके। नायक के त्रास और उसके दिन्डत होने पर दर्शकों में भय तथा करणा का यथेष्ठ संचार होना चाहिए। भय के संचार से दर्शकों के अन्य अवगुणों का परिमाजन होता है और उनके चरित्र में यथो-चित गुणों का जागरण होता है। करणा के संचार से उनमें संवेदना प्रगट होती है जिससे उनके सुप्त गुणों का विकास होता है।"

डि॰ क्विन्सी—'नाटकों मे नैतिक शिद्या स्पष्ट न होकर अव्यक्त रहनी चाहिए। पात्रों तथा कथानक के अनेक स्थलों मे यह शिद्या अव्यक्त तथा निहित होनी चाहिए। नाटक में स्पष्ट शिद्या से उसकी रोचकता कम होती है।"<sup>2</sup>

जॉन मिल्टन—"प्राचीन लेखकों के विचार से दुःखान्तकी अन्य रचनाओं की अपेक्षा अधिक गुरुत्वपूर्ण तथा उपयोगी होती है। इसी आधार पर अरस्तू ने भी नाटकों को इस लिए महत्वपूर्ण वतलाया है कि वे भय तथा करणा के संचार से पाठकों के स्वाभाविक अवगुर्णों का परिमार्जन करते हैं और उनकी अधिकता को हटाकर उनके आचरण का संशोधन करते हैं। रंग शाला में पात्रों द्वारा इन्हीं अवगुर्णों तथा गुर्णों के अनुकरण से दर्शक आनिन्दत होकर शिक्षा अहण करते हैं। जिस प्रकार यह प्राकृतिक सत्य है कि विष से विष

भनान द्राइडेन—"प्रिडेस दु ट्रायलस ऐन्ड क्रोसिडा" रैडि क्विन्सी—"मिल्टन वसँस साउदे ऐन्ड लैन्डॉर"

## त्रालोचेकों के विक्तव्य

उतर जाता है उसी प्रकार रंगशाला में अवगुणों के अभिनय तथा अनुकरण प्रदर्शन से मनुष्य की बुराइया हट जाती हैं।

नाटक रचना महान लेखकों की श्रिभलाषा रही है। इसकी कला उच्चकोटि की है।" १

जॉन ड्राइडेंन—'नाटक का उद्देश्य त्र्यानन्दपूर्ण उत्कन्ठा का प्रसार करना है। मानसिक त्र्यानन्द द्वारा चरित्र संशोधन की उत्कन्ठा ही उसका मुख्य ध्येय है।

दुःखान्तकी का प्रधान ध्येय शिक्षा प्रदान करना है।
महान लोगों के कार्यों श्रोर उनके श्रपराधों के दण्ड श्रोर यातना
को उदाहरण स्वरूप हमारे सन्मुख रखकर नाट्यकार हमें सन्मार्ग पर
लगाते हैं। पाप के दुष्परिणाम श्रोर सत्कर्म के दैवी श्रादर्श वे हमारे
सन्मुख रखते हैं।

श्ररस्त के अनुसार दु:खान्तकी किसी सम्पूर्ण, सम्माविक श्रौर विशाल कार्य का रंगभूमि पर अनुकरण है जिसका उद्देश्य भय श्रौर करणा द्वारा हमारी दोनों भावनाश्रों की श्रित का परिमार्जिन है। विस्तार पूर्वक व्याख्या में यह कहा जा महता है कि दु:खान्तकी किसी एक कार्य विशेष का वर्णन श्रिथवा चित्रण है। इसकी वस्तु में किसी मनुष्य की सम्पूर्ण जीवन गाथा न होकर केवल एक ही कार्य विशेष का उल्लेख रहता है।

इस सिद्धान्त के अनुसार शेक्सपियर के बहुत से ऐतिहासिक दुःखान्तकी निम्नकोटि के कहलाऍगें क्योंकि उनमें अनेक घटनाओं का संकलन है और सभी में दो या तीन कथावस्तुओं का सम्मिश्रण है।

इस नियम का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। दो विभिन्न कथानकों

वान मिल्टन—"प्रिफेन दु सैमसन ऐगनिस्टीज्" वजान ब्राइदेन—"ऐन एसे आन ब्र्रेमैटिक पोयेज़ी"

से दर्शकों का ध्यान वट जाता है श्रौर जब कि दुःखान्तकी का उद्देश्य केवल एक ही है उसमें श्रनेक कथावस्तुश्रों का सम्मिश्रण श्रनुचित है।

दु:खान्तकी का कार्य व्यापार केवल एक ही होना चाहिए श्रीर उसमें कम स्रावश्यक है। फलतः इस कार्य व्यापार में स्वामाविकतः स्रादि, मध्य श्रीर स्रन्त होना चाहिए। इन तीनों में पारस्परिक सम्वन्ध स्रानिवार्य है। यह स्रावश्यक नहीं कि उसकी कथावस्तु मे ऐतिहासिक सत्य ही हो, परन्तु कथाव्यापार का सम्मान्य होना वहुत स्रावश्यक है।

नाटकों का कार्य व्यापार महत्वपूर्ण तथा उसके पात्र श्रेष्ठ वर्ग के होने चाहिए। पात्र, वस्तु तथा कार्य व्यापार के उचित प्रयोग से दुःखान्तकी लेखक अपने उद्देश्य में सरलता से सफल हो सकते हैं। उनका उद्देश्य हमारे हृदय की भावनाओं की अधिकता का संशोधन तथा परिमार्जन है। भय और करुणा के प्रसार से ही यह संशोधन संम्भव है।

समस्त काव्यों का मुख्य ध्येय त्रानन्दपूर्ण शिक्ता प्रदान करना है। यह देखा गया है कि मनुष्य के चिरत्र में गर्व त्रौर निर्दयता दो वड़े त्रवगुण रहते हैं। कलाकारों ने दुःखान्तकी के द्वारा, भय त्रौर करणा के संचार से इन दोनों त्रवगुणों का शमन करने का उद्योग किया है। जब रंगस्थल पर किसी महान पुरुप के दुर्दिन त्रौर दुर्भाग्य का प्रदर्शन होता है तो हमे जात होता है कि महान से महान मनुष्य भी भाग्य का शिकार हो सकता है। इस भावना से हमारे गर्व का शमन हांता है। त्रौर जब हम किसी श्रेष्ठ पुण्यातमा को दुर्भाग्य के चक्कर में देखते हैं तो हमारे हृदय में करणा का संचार होता है। फलतः हमारी निर्दयता दया में परिणत हो जाती है। इसलिए यह त्रावश्यक है कि जिन पात्रों के दुर्भाग्यों से हमारी करणा जाग उठे, उन्हें पूर्णतयः सच्चरित्र होना चाहिए क्योंकि दुष्ट मनुष्यों को दर्श

## आलोचकों के वक्तव्य

मिलने पर हमें दया नहीं श्राती वरन सन्तोष होता है कि उन्हें उनके किए की सज़ा मिल रही है। श्रव प्रश्न यह उठता है कि क्या नाटकों से सभी दुष्ट पात्र निकाल दिए जांय श्रीर नाट्यकार उन्हें श्रपने नाटकों में स्थान ही न दे । मेरे विचार में यह सिद्धान्त ठीक नहीं। हां, मैं इतना श्रवश्य मानता हूं कि नाटक के नायक दुष्ट न होकर केवल श्रव्छी प्रवृत्तियों वाले होने चाहिए जिससे वे दया के पात्र हो सके। संसार मे पूर्ण सज्जन नहीं होते श्रीर देवतुल्य पात्रों का निर्माण श्रस्वाभाविक होता है। पात्रों में गुण श्रवगुण दोनों का मिश्रण ही स्वाभाविक हो उनमें इतने गुण होने चाहिए जिससे हमारी करणा जायत हो श्रीर उनमें इतने श्रवगुण हों जिससे वे मनुष्य कहला सकें। " "

जॉन ड्राइडेन—"पात्रों के चित्रण में उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट करना ही नाट्यकार का मुख्य कार्य है। यदि नाट्यकार इस कला से अनिभज्ञ है तो वह नाट्यकार नहीं। अनेक सुःखान्तकीयों तथा दुःखान्तकीयों में विविध कथानकों के प्रयोग से पात्रों की चित्तवृत्ति स्पष्ट न होकर जटिल और क्रियाहीन हो जाती है।

पात्रों का श्राचरण तथा उनका श्राचार विचार, उनकी श्रवस्था, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा देशकाल के श्रनुरूप ही होना चाहिए।

पात्रों के सवाद और कथोपकथन में स्वामाविकता बहुत आवश्यक है। यदि संवाद में किसी प्रकार की भी कृत्रिमता आ जायगी तो नाटक निम्नकोटि का कहलाएगा। संवाद में इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि उसमें आवेश और आवेग उसी समय आवे जब

<sup>°</sup> जॉन ड्राइड्रेन—प्रेफेस दु ट्रॉयलस ऐन्ड के सिडा?

चित्तं में वास्तविक उद्विग्नता हो। कृत्रिम रूप से आवेश और आवेग के प्रयोग से पात्रों का चरित्र न तो ऊँचा हो सकता है और न इससे उनमें गौरव की मात्रा ही बढ़ेगी।" 9

टी॰ राइमर—'क्यानक ही दुःखान्तकी की ख्रात्मा है ख्रीर इसी के चुनाव ख्रीर व्यवस्था में कलाकार की कला है। नाट्यकार, पात्र तो नैतिक दार्शनिकों से ले सकते हैं, विचार उन्हें साहित्य शास्त्र से मिल सकते हैं ख्रीर व्यंजना वे व्याकरण के जानने वालों से पा सकते हैं परन्तु कथानक ही के चुनाव में उनकी मौलिकता ख्रीर कला है।"

जोज़ेफ़ ऐडिसन—"श्रंशेज़ी नाट्यकारों ने मूल से यह सिद्धान्त मान लिया है नाटक सु:खान्त ही होनें चाहिए। इसीलिए उनके नायक श्रमेक कष्ट श्रीर विपत्ति फेलने के वाद श्रम्त में सुखी होकर जीवन व्यतीत करते हैं श्रीर उनकी सब इच्छाएँ पूरी होती हैं। इस धारणा व्यतीत करते हैं श्रीर उनकी सब इच्छाएँ पूरी होती हैं। इस धारणा से श्रालोचना साहित्य में बहुत से भ्रम-मूलक सिद्धान्त स्थापित हो रहें है श्रीर नाट्यकारों के इस भ्रम-मूलक सिद्धान्त से दुष्टों को दण्ड श्रीर सज्जनों को इनाम के रूप में सुख मिलता है। परन्तु वास्तविक जोवन में ऐसा देखने में नहीं श्राता। संसार में सुख दुख सज्जनों तथा दुष्टों को वरावर मिलता रहता है।

"दुःखान्तकों का मुख्य उद्देश्य दर्शकों के मन में भय और करणा का संचार करना है। यदि हम सज्जन पात्रों को सदैव सुखी और आनन्दपूर्ण बनाते रहेंगे तो हम कभी भी भय और करणा जायत करने में सफल नहीं होंगे। क्योंकि जब हम यह जानते ही हैं कि पात्रों को चाहे कितने ही कष्ट सहने पड़े अन्त में तो वे अवश्य सुखी और घन धान्य से पूर्ण होंगे, हमारे मन मे न तो भय उत्पन्न होगा और न करणा वरन हमें एक प्रकार का सन्तोष होंगा कि अन्त तो आनन्द पूर्ण हुआ चाहे आदि कैसा भी रहा हो। इसीलिए प्राचीन लेखकों ने सासारिक जीवन के अनुरूप ही अपने पात्रों का चित्रण किया है।

## श्रालोचकों के वक्तव्य

उन्होंने सज्जन पात्रों को कभी सुखी तो बनाया परन्तु साधारणतः दुखी ही रहने दिया ।

त्रानन्द मिलता है क्योंकि भय श्रीर करुणा के संचार से उनको श्रात्मिक श्रानन्द मिलता है क्योंकि भय श्रीर करुणा के संचार से उनको श्रात्मिक श्रानन्द प्राप्त होता है। सु:खान्तकी का प्रभाव चिणिक श्रीर श्रम्थाई रहता है परन्तु दु:खान्तकी का प्रभाव गहरा पड़ता है श्रीर दर्शक जीवन के जिटल प्रश्नों पर विचार करने में निमन्न हो जाते हैं। फलतः श्रंग्रेज़ी साहित्य में वे ही नाटक सर्विप्रय रहे जिसके नायक दुख श्रीर क्रेश सहते सहते प्राण तज देते थे। शेक्सपियर विरचित 'किंग लियर' की प्रियता का यही मूल कारण है।

'सु:खान्तकी भी प्रभावपूर्ण हो सकते हैं परन्तु यह कहना कि केवल ऐसे ही नाटक श्रेष्ठ हैं भ्रम मूलक है। दुःखान्तकी भी ऋत्यन्त प्रभाव पूर्ण होते हैं कदाचित उनमें ऋधिक श्रेष्ठ कला है।"

सेमुएल जॉनसन—"यूनान के प्राचीन नाट्यकारों के अनुसार केवल तीन ही पात्र एक समय रंग मंच पर होने चाहिए। इसका कारण यह था कि मूल रूप में दुःखान्तकी 'बैकस' देवता के स्तुति गीत मात्र थे जिसमें केवल एक ही पात्र रहता था। इसके बाद इसने संवाद का रूप लेकर एक पात्र और बढ़ाया और धीरे धीरे तीसरा पात्र भी शामिल कर लिया गया। परन्तु आधुनिक नाट्यकारों ने इस अस्वा-भाविक नियम को तोड़कर अनेक पात्र एक ही समय में प्रस्तुत करने का नियम बनाया।

हारेस ने अंकों की संख्या केवल पांच ही रखी थी। किन्तु यह संख्या भी अनावश्यक और अस्वाभाविक है। जब तक कि कार्य-व्यापार की शृंखला न टूटे और कथावस्तु सुगठित रहे कितने भी अंक

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>जोज़ेफ़ ऐडिसन—'दि स्पेकटेटर'

हो सकते हैं।"

जान ड्राइडेन — अरस्तू के सिद्धान्तों के अनुसार प्रत्येक नाटक में देशकाल तथा कार्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। काल से मतलव उतने समय से है जितने में कार्य मूलरूप में समाप्त हुआ होगा। यदि कोई कार्य २४ घएटे अथवा एक ही दिन में समाप्त हुआ तो रङ्गमंच पर भी उसे उतने ही समय में समाप्त होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि नाट्यकार ऐसे कार्य को जो २४ घएटे में पूर्णतया समाप्त होता है, केवल १० ही घएटे में समाप्त कर देते हैं या २४ घएटे का कार्य अधिक अंश में तो २ ही घएटे में समाप्त कर देते हैं और २२ घएटे तक कार्य का कुछ अंश धीरे-धीरे चलता रहता है। यह नाट्यकार की त्रुटि है।

प्राचीन त्रालोचक केवल एक ही स्थान पर त्रथवा एक ही देश में कार्य के पूर्ति की त्राज्ञा देते हैं। उनका त्रादेश था कि यदि कोई कार्य किसी विशेष स्थान पर त्रारम्भ हुत्रा तो उसकी प्रगति त्रौर उसका त्रन्त भी उसी स्थान पर होना चाहिए। कार्य को विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित करना जीवन का भ्रमपूर्ण परिचय देना है। क्योंकि सम्पूर्ण कार्य जब केवल दिन भर में ही समाप्त हो जाता है तो यह कैसे सम्भव हो सकता है कि पात्र इतने थोड़े ही समय में कई जगह हो त्रा सकते। यदि कोई हर्य किसी वाटिका, त्रथवा किसी सड़क, त्रयवा किसी कमरे में त्रारम्भ होता है तो उसी जगह उसका त्रन्त भी होना चाहिए। रङ्गमञ्च पर हर हर्य को सम्बन्धित रखने के लिए, उस पर ऐसे पात्रों को लाना चाहिए जिनसे उनके पहले के त्राए हुए पात्रों से कार्य का सम्बन्ध रहा हो। इसी तरह सारे पात्र एक दूसरे से त्रन्त के हर्य तक सम्बन्धित रखे जा सकते हैं।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>जॉनसन—'दि रैम्बलर'

## श्रालोचकों के वक्तव्य

नाटकों में कार्य भी एक ही होना चाहिए। त्रादि से लेकर त्रन्त तक केवल एक ही कार्य का सम्पादन होना चाहिए क्योंकि यदि दो कार्यों का सम्पादन होगा तो मुख्य कार्य का त्राकर्षण कम हो जायगा त्रीर इसके साथ-साथ दर्शकों का ध्यान भी वट जायगा। हॉ, इतना श्रवश्य हो सकता है कि नाट्यकार कई उप-वस्तु रखे, मगर सब उप-वस्तु मुख्य वस्तु के श्रन्तर्गत ही होनी चाहिए।१

"बहुत से नाट्यकारों ने देश, काल, कार्य के प्राचीन सिद्धान्तों के अनुकरण में नाटक रचना को बहुत च्रित पहुँचाई है। इन नियमों के पालन के कारण उन्होंने नाटकों को थोथा, कल्पनाहीन तथा अरोचक बना दिया है। 'देश' के नियम पालन से बस्तु को बड़ा धक्का पहुँचा है, 'काल' के नियम को मानने से वे कल्पना रहित हो गए हैं और कार्य को सीमित रखने से उनमे अरोचकता आ गई है। न जाने कितने सुन्दर दृश्य, काल को केवल २४ घण्टे तक ही सीमित रखने के कारण, नाटकों से निकाल फेंके गए, और बहुत से अन्य उपयोगी दृश्य देश की सीमा का उल्लंघन कर सकने के कारण, स्थान न पा सके। मान लीजिए कि मुख्य कार्य राजा के सोने के कमरे में आरम्भ होता है, इसके तात्पर्य यह हुए कि सभी पात्र निम्न से निम्न कोटि के वही आवे और वहीं पर कार्य का अन्त भी प्रदर्शित करें। ये नियम नाटक रचना के शत्र है।

"कार्य की पूर्णता तभी प्रतीत होती है जब मुख्य वस्तु के आधीन सभी छोटी-छोटी वस्तुएँ हों। इसमें सन्देह नहीं कि वस्तु की विभिन्नता से रोचकता बढ़ती है मगर इसके लिए यह आवश्यक है कि मुख्य वस्तु के अंतर्गत ही अधीन वस्तुओं का समन्वय हो।" 3

<sup>ै</sup>जान ड्राइडेन—'ऐन एसे श्रान ड्रेमैटिक पोयेज़ी'। रजान ड्राइडेन—'ऐन एसे श्रान ड्रेमैटिक पोयेज़ी'। उवही

कोलिर जिल्हा निवासी के अन्तिम प्रभाव में ईश्वर तथा नैतिकता के प्रति हमारी अद्धा और भी दृढ़ होनी चाहिए। हममें ईश्वरीय नियमों के लिए अनुराग तथा उनमें विश्वास उत्पन्न होना चाहिए। किव का कला प्रयोग केवल कलात्मक ही नहीं वरन शिचात्मक भी है।

दु:खान्तकी के प्रगाढ़ प्रभाव में काव्य की त्रात्मा निहित है।

दुःखान्तकी लेखक अपने पात्रों को एक आदर्शलोक मे उपस्थित कर उनकी आध्यात्मिक तथा मानसिक शक्तियों की महत्ता वतलाता है। परन्तु वह अपने पात्रों में केवल श्रेष्ठ गुणों और अति श्रेष्ठ मानवी लक्त्णों को इकट्ठा न कर उनके अवगुणों और दोषों को भी प्रदर्शित करता है। उसका उद्देश्य चरित्र जनित दोषों और अवगुणों का प्रदर्शन है।"

सोमरिवल—"शेक्सपियर के सभी नायकों में एक स्वाभाविक एकांगी घारणा तथा एक विचित्र प्रकार का अस्थाई पागलपन प्रतीत होता है जिसके कारण दुःखान्तकी का वीज पड़ता है। इस नायक पर एक ऐसे कार्य का भार रहता है जो वह अनेक गुण रखते हुए भी सम्पूर्ण नहीं कर सकता। केवल इसी घातक अवगुण के कारण वह अपने को सारे संसार का शत्रु वना लेता है।

यद्यपि नायक. नाटक के सम्पूर्ण होने के पहले तक, इसी घातक त्रवगुण की पट्टी आँखों पर वॉधे रहता है, परन्तु नाटक के अन्तिम आंक में उसे अपनी भूल तथा अपने पागलपन का पूर्ण अनुभव हो जाता है।"

स्टॉल—"दु:खान्तकी का नायक अन्य पात्रों की अपेक्ता अधिक शिक्तपूर्ण, अधिक प्रौढ़, अधिक भावुक तथा अधिक महत्वपूर्ण होता है। जो अन्य पात्र उसके विरोधी होते हैं, उसके मुकावले में उतने महत्वपूर्ण नहीं होते क्योंकि उनमें न तो उतनी प्रौढ़ता होती है और

## श्रालोचकों के वक्तव्य

न मानसिक शक्ति।

हेगेल—"दुःखान्तकी अपने प्रभाव में नैराश्य का प्रसार न कर, जीवन के प्रति श्रद्धा और विश्वास की नींव दृढ़ करती है। मनुष्य तथा जीवन को प्रेम और श्रद्धा की डोर में बॉघना उसका प्रधान कार्य है। कलाकार, जीवन के दोंपों, श्रवगुणों तथा पापों का दमन कर के यह सामजस्य नहीं स्थापित कर सकता। यह सामंजस्य तो गुणों के श्रन्तविरोध द्वारा ही होता है। जब गुणों के दो विरोधी दल दृन्दपूर्ण हो एक दूसरे का विनाश कर देते हैं तो उसी में दुःखान्तकी की श्रात्मा विकसित होती है। गुण तथा श्रवगुण के द्वन्द्व से दुःखान्तकी पूर्ण नहीं होती, वह पूर्ण होती है गुण के श्रन्तद्वन्द्व के ही कारण। इस विचार से 'लियर' श्रादर्श दुःखान्तकी है श्रोर 'मेकवेथ' निम्नकोटि की। जब किसी नायक के गुण श्रपनी सीमा पार कर श्रित श्रेष्ठ होने की कोशिश करते हैं तो उन गुणों में भी एक तरह का सीमोलंघन होता है। इसके कारण वे गुण, गुण नहीं रह जाते श्रीर उनके विनाश से ही जीवन में सामंजस्य स्थापित हो सकता है।

श्रेष्ठ दुःखान्तकी का नायक दृ प्रतिश्व तथा श्रपने पर विश्वास रखने वाला होता है। उसके चरित्र में स्वभावतः कोई न कोई मानवी गुण श्रपनी परिधि तोड़ कर उसकी श्रादर्श सीमा का उलंघन करता है। लियर का स्नेह, हैमलेट की मानवता, ब्रूट्स का श्रादर्शवाद, श्रोथेलो का प्रेम सभी श्रपनी सीमा का उलंघन करते हैं।"

''दुःखान्तकी के मुख्य पात्र मे कुछ दैवी गुण होने चाहिए; ऐसे गुण जो उसे त्रादर्श स्थल पर रख सके।"

शापें नहायर—"दुः खान्तकी में कला की पराकाष्ठा प्रदर्शित होती है। इसका कारण है उसके लिखने की दुरूहता तथा उसका प्रगाढ़ प्रभाव। इसके त्र्यतिरिक्त उसमें जीवन के भयावह स्थलों का चित्रण है जिससे मानव हृदय पर गहरा प्रभाव वहुत काल के लिए

पड़ता है। दु:खान्तकी में इच्छाशिक के द्वन्द श्रौर उसके फलस्वरूप पराजय की मानवी अनुभूति होती है। इच्छाशिक अपने से ही द्वन्द छेड़ बैठती है श्रौर इस द्वन्द का परिचय हमे मनुष्य के त्रास तथा क्लेश में मिलता है। त्रास श्रौर क्रिश दोनों कुछ तो दुर्योग तथा घातक श्रवगुणों (जिसे हम भाग्य का प्रतीक सममते हैं) के द्वारा मिलते हैं श्रौर कुछ मानवी दोषों के कारण उपजते हैं। इच्छा-शिक के इस श्रपने से विरोध के फलस्वरूप उसका स्वयं विनाश हो जाता है। दु:खान्तकी द्वारा हमे जीवन तथा संसार का सम्पूर्ण ज्ञान मिलता है। हमारे दुख तथा क्रेश हमारे ज्ञान का संशोधन करते हैं; इस संशोधन से हम पर शान्ति सरसती है श्रौर हम जीवन के सामने घुटने टेक देते हैं।

इच्छा-शिक ही समस्त संसार की नींव है, समस्त संसार उसी से परिचालित है। मनुष्य को आनन्द तभी मिलता है जब अपूर्व रूप से संशोधित ज्ञान, इच्छा-शिक की निरर्थकता प्रमाणित कर दे अथवा कला अपनी शिक से उसे ऐसा गौरवपूर्ण बना दे कि हमें उसकी वास्तिवकता न दिखलाई दे। दु,खान्तकी की कला ही ऐसी कला है जिसके द्वारा हम ऐसे जगत का अनुभव करते हैं जहाँ जीवन बांच्छनीय नहीं है। जब बुद्धिमान लोग दु:खान्तकी देखते हैं तो उनके विचार में यह आना है कि जब इतने श्रेष्ठ मनुष्यों का पतन हो गया तो उनकी क्या हस्ती है और वे अपनी इच्छा शिक को निष्प्राण कर देते हैं और जीवन को बांच्छनीय नहीं समभते इसके विपरीत मूर्ख दु:खान्तकी देखने के बाद जीवन से आकर्षित होकर उससे और भी उलभ जाते हैं।"

"परन्तु यह धारणा केवल चिन्न रहती है। दुःखान्तक कलाकार इस संसार से परे एक इच्छा रहित संसार का निर्माणकरता है। दुःखान्तकी से जीवन के प्रति पुनर्मिलाप तथा श्रद्धा की भावना सदैव

## श्रालोचकों के वक्तव्य

नहीं जाग्रत होती; यह भावना तो व्यक्ति विशेष के त्रानुभव पर निभेर रहती है।

नीट्शे—"जब हम दुःखान्तकी देखते हैं तो स्वभावतः हममें निराशा उत्पन्न होती है, परन्तु हम जीवन के उन स्थलों को भी देखते हैं जिन पर हम विजय पा सकते हैं और इस भावना से हममें आशा तथा शिक्त का संचार होता है। वास्तव में दुःखान्तकी हमें दुःखित न कर, नायक के दुर्योगों के संघर्ष द्वारा हमें आनन्द प्रदान करती है। हम अन्त में जीवन की शिक्त का अनुभव अवश्य करते हैं, परन्तु हममें यही भावना स्थाई रहती है कि चाहे जीवन में शिक्त हो, मानव-आत्मा उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण तथा शिक्तशाली है। अन्त में मानव-आत्मा की ही विजय रहती है, उसकी मर्यादा तथा उसकी आमा सदैव स्थायी रहती है। दुःखान्तकी का ध्येय जीवन की शिक्त तथा सौन्दर्य को प्रस्फुटित कर मानव आत्मा की मर्यादा की स्थापना है।"

मारिस मेटरिलंक—''दु:खान्तकी के निर्माण मे किसी श्रसाधारण घटना श्रयवा श्रादर्श पुरुष का नायक रूप में प्रयोग श्रावश्यक नहीं। हमारे श्रात्म जगत में ही दु:खान्तकी का प्रभाव श्रवगत होता है। इसिलए किसी भी मानवी घटना द्वारा दु:खान्तकी का निर्माण हो सकता है। उसके लिए न तो किसी दुर्धर्ष घटना श्रीर न किसी उद्दाम वासना की श्रावश्यकता है, वरन हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन की घटनाएँ, हमारी परिवर्तनशील भावनाएँ, हमारी मानिसक श्रवस्थाएँ, हमारी श्रात्मिक श्रवस्थाएँ, बड़ी सरलता से दु:खान्तकी का श्राधार वन सकती हैं। शेक्सिपयर के नायकों—लियर, हैमलेट मेकवेथ तथा श्रोधेलो के पतन पर हम वाद्यरूप से प्रभावित होते हैं परन्तु उन साधारणमनुष्यों के पतन से, जो हमारे ही वर्ग के हैं, हम श्रान्तिक रूप से प्रभावित होते हैं। इस प्रकार से निर्मंत दु:खान्तकी मे सर्वव्यापकता होगी; वह हमारे हृदय के बहुत ही निकट होगी।

दुःखान्तकी का उद्देश्य हमारे प्रतिदिन के जीवन कार्यों में व्यापक त्रात्मा का विश्लेषण कर मनुष्य त्राध्यात्मिकता तथा उसके भाग्य का गौरवपूर्ण निरूपण है।"

बग साँ— "हमारा जीवन हमारी स्मरण शक्ति द्वारा परिचालित है। स्मरण शक्ति हमारी भावनात्रों का संचय करती रहती है जिसके द्वारा हमारा समस्त जीवन प्रतिवन्धित रहता है। पात्रों में अनेक स्त्री, पुरुपों की स्मृति संचित रहती है और वे किसी भी पात्र के साथ अपनी काल्पनिक सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं। इस सहानुभूति के फलस्वरूप हमारी भावनात्रों तथा हमारे शिचारों का परिमार्जन होता है। यह परिमार्जन हमें गौरवपूर्ण तथा उन्नत बनाता है।

श्रेष्ठ दुःखान्तकी की रचना तभी हो सकती है जब समाज सम्यता ग्रहण कर लेता है। जब तक समाज ऐसी सम्यता की चोटी तक नहीं पहुँचता, जिससे उसमे मानव स्मृतियाँ प्रचुर रूप में संचित हो जायं, तब तक श्रेष्ठ दुःखान्तकी का जन्म नहीं हो सकता।

दु:खान्तकी देखने के पश्चात् हममें वड़प्पन की भावना जायत होती है श्रीर श्रेष्ठ ज्ञान का श्रहंकार उपजता है। इसके साथ-साथ संभवतः हममें, श्रपने समान साथियों को दु:खपूर्ण देखकर, श्रपनी श्रेष्ठता तथा श्रभिमान का श्रनुभव होने लगता है किन्तु यह भावना चिएक होती है। सम्पूर्ण दु:खान्तकी की विचारधारा में मृत्यु का ताएडव दिखलाई पड़ता है। मृत्यु ही एक ऐसी घटना है जो जीवन को गौरवान्वित करती है यह एक ऐसी वास्तविकता है जिसके कारण हम जीवन तथा उसके श्रजर प्रेम में श्रीर भी लीन हो जाते हैं। जीवन तथा मृत्यु के प्रेम के फलस्वरूप ही दु:खान्तकी का जन्म होता है।" 3

# तृतीय खग्ड

सुःखान्तकी



# रोमीय सुःखान्तकी

रोमीय सुःखान्तकी रोम के सामाजिक, पारिवारिक तथा राजनीतिक जीवन और उसके वातावरण की पूर्ण परिचायक है। जिन जिन भित्तियों पर रोमीय समाज आधारित था, जिन जिन नियमों की रोमीय परिवार रच्चा करता था, जिस राजनीतिक जीवन के वे समर्थक थे उसका सम्पूर्ण प्रतिबिम्ब रोमीय सुःखान्तकी में हमें मिलता है।

रोम के निवासियों ने यद्यपि यूनान पर विजय अपने सैनिक शिक्त द्वारा पाई थी परन्तु वे लोग वास्तव में यूनान की मानसिक प्रभुता से देवे हुए थे। यूनानियों की विचार शैली भी बहुत कुछ अंश में उन्होंने अपना ली थी परन्तु साम्राज्य का प्रेम और उसकी रच्चा उनके जीवन का मुख्य ध्येय था। साम्राज्य-रच्चा के लिए कुछ ऐसे नियमों तथा कुछ ऐसे आदशों का प्रतिपालन आवश्यक था जो रोम के युवा-समाज में ऐसी शिक्त का संचार करते जिससे साम्राज्य नित्य प्रति सुदृढ़ होता जाता और उसकी नींव हिलाए न हिलती। रोम देश के युवाओं पर ही इसकी ज़िम्मेदारी थी, उन्हों को ही भविष्य में साम्राज्य रच्चक का कार्य करना था। इसलिए युवाओं को एक विशेष प्रकार की शिचा तथा दीचा की आवश्यकता थी। उन्हें रोम देश का एक सफल नागरिक बन कर, अपने आदशों को भली भाँति समक्त कर उसी पर भरसक चलने का प्रयत्न करना था। उनके इस प्रयत्न में सहयोग देने का कार्य उनके साहित्य ने भी किया।

साम्राज्य-रत्ता के हेतु अन्चरण-संबंधी शित्ता उन्हें सब से पहले मिलनी चाहिए थी और उसमें उन गुणों का समावेश होना चाहिए था जो उनको उच्च श्रेणी का नागरिक बना कर साम्राज्य-पताका

#### रोमीय सुःखान्तकी

नहीं कि वे नायक नायिका के रूप में हमारे सामने त्याते हैं। वे केवल सहायक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। समाज-साधना में वे केवल सहकारी है; साधक तो वृद्ध तथा अनुभवी पुरुष हैं जो रंगमंच पर उपदेश देते रहते हैं।

इसके ऋतिरिक्त रोमीय नाटकों में युवा पात्रों तथा पात्रियों में लालसा की भावना ऋधिक देखने में ऋाती है। नायक की मुख्य प्रवृत्ति लोलुपता की ही ऋोर रहती है, क्योंकि युवा को सब तरह का सामाजिक ज्ञान तथा जीवन का वास्तविक अनुभव होना चाहिए। यदि कोई युवा पात्र लोलुपता के चक्कर में दुष्कर्म अथवा पाप कर बैठता है तो उसकी भत्संना नहीं होती श्रौर न उस पर कोई लाच्छन ही लगता है। वह निष्कलंक अपने समाज में लौट आता है। रोमीय समाज का तो विश्वास था ही कि दुनिया के सभी अनुभवों-अञ्छे अथवा बुरे-का पूर्ण ज्ञान युवाओं को हाना चाहिए और इसी नियम के निर्वाह के लिए उनके पात्र हर तरह के कामुक कार्य करने पर तत्पर रहते हैं। शरीर, समाज, साम्राज्य तीनों की रचा आवश्यक ही नहीं वरन ऋनिवार्य थी। शरीर की तृप्ति में ही सम्पूर्ण ऋानन्द था, समाज की रूढ़ि ही महत्वपूर्णे थी और साम्राज्यादर्श ही सब से उत्तम धर्म था। कुछ नाटकों में तो युवा को यहाँ तक ढील दी गई है कि पिता स्वयं जाकर पुत्र के लिए उपपत्नी ख़रीद लाकर उसका पैतृक प्रेम पाने की चेष्टा करता है। इसका यह तात्पर्य नहीं कि रोमीय समाज अनैतिक था, इसका अभिप्राय यही था कि उनकी नैतिकता आधुनिक काल की नैतिकता से ऋलग थी ऋौर इस प्रकार के दृश्य केवल शिचाप्रदान के अभिपाय से ही नाटकों में संकलित किए जाते थे।

रोम देश के सामाजिक वातावरण की उपरोक्त समी हा के पश्चात् अब हम भली भौति समभ लेंगे कि रोम के नाट्यकारों के नाटकों के कौन-कौन से विशेष तत्व थे। पहला था कथावस्तु का चुनाव। उनकी

कथावस्त में केवल षड़यन्त्र-पूर्ण हास्यास्पद घटनात्रों का ही उपक्रम रहा करता था। पड़यन्त्रपूर्ण घटनात्रों के बीच युवा त्रौर युवितयों को डाल कर वे उनकी बुद्धि, उनके कार्य कौशंल तथा उनकी तत्परता का संशोंधन तथा सुधार किया करते थे। इस प्रकार के उपक्रम से दर्शकों में वे दुविधा द्वारा ज्ञानन्द प्रसारित करते थे। वास्तव में उनकी कथावस्तु प्रहसनात्मक होती थी जिसमें कुछ हास्यप्रद घटनात्रों का ही जमघट रहा करता था।

इस कथा-वस्तु के प्राण-स्वरूप इन नाटकों में कामुक भावना ही प्रधान रहा करती थी। प्रेम, वास्तविक प्रेम अयवा आध्यात्मक प्रेम का शायद ही कहीं दर्शन हो। मन्मय के शरों से घायल नायक अपनी प्रेमिका के लिए दौड़ते चिल्लाते हमेशा दिखलाई देते हैं। स्त्री-पुरुष के संवन्ध में किसी भी पवित्रता का लवलेश भी नही मिलता। उनका संवन्ध सदेव अनुचित तथा निषद्ध ही रहता था। संनेप में प्रेमिका का शिकार ही इन नाटकों का विषयाधार है।

इस भावना के फल-स्वरूप, इन नाटकों का वातावरण भी असभ्य, दुःशील तथा पाशविक रहता था। सभ्य, शीलयुक्त, तथा मानवी भावनाएँ तो केवल पवित्र विचारों द्वारा ही प्रवाहित होती हैं, कामुक भावना से तो केवल निकृष्ट तथा अश्लील वातावरण ही प्रस्तुत हो सकता था।

नाट्यकार, ग्रपने राष्ट्रीय सिद्धातों के पालन में वस्तु तथा वातावरण को समुचित रूप देने के लिए वृद्ध तथा अनुभवी पुरुषों पर ही दायित्व रखते हैं। पिता, श्वसुर, वृद्धजन अपने अनुभवों के चावुक द्वारा युवा पात्रों का रंगमच पर सुधार करते हैं। इन्हीं आदशों की लेकर रोमीय नाटक लिखे गए। टेरेन्स तथा आटस रोम के प्रमुख सु:खान्तकी लेखक हैं। 3

# शेक्सपियर की सुःखान्तक शैली

वातावरण—रोमीय नाट्यकारों की शैली, इंगलिस्तान के लेखकों ने पूर्णतयः कभी नहीं अपनाई और न अंग्रेज़ी रंगमंच पर वे बहुत दिन तक रुचिकर हुए। इसका कारण यह था कि रोमीय नाटकों की आत्मा इंगलिस्तान की आत्मा के प्रतिकृत ही नहीं वरन् प्रतिद्वन्दी थी। अंग्रेज़ी लेखकों और अंग्रेज़ी जनता को कुछ दिनों तक तो वे प्राह्म रहे मगर बहुत दिनों के लिए उनके मन में वे कोई स्थायी जगह न बना सके। यद्यपि अंग्रेज़ी कलाकारों ने उनका अनुकरण कर कई एक नाटक लिखे मगर स्थायी रूप से वे लोकप्रिय न हो पाए।

इसके साथ मध्य-युगं के त्रागमन ने साहित्य को त्रानेक प्रकार के विषय प्रदान कर त्रांग्रेज़ी लेखकों का मानसिक विस्तार इतना बढ़ाया कि रोम के नाटक बहुत पीछे रह गए। मध्ययुग ने त्रपनी नवीन सामग्री के त्राकर्षण द्वारा रोमीय नाटकों की रोचकता बहुत कुछ कम कर दी। यह सामग्री इतनी मौलिक तथा त्रानुपम थी कि उसके त्रपनाने के बाद रोम का नाटकीय साहित्य बहुत लोग कुछ भूल से गए। साहित्य को त्राव एक ऐसे कलाकार की त्रावश्यकता थी जो इस युगं की सामग्री का उपयुक्त प्रयोगं करता।

मध्ययुग का दूसरा नाम है वीर-गाथा-युग । इस युग ने वीरपरम्परा चला कर जीवन के नए नए आदर्श प्रस्तुत किए । सामाजिक दृष्टि से मध्ययुग सामन्तवादी था और सामन्तवाद ने ऊपर से नीचे तक पदिवयों की ऋटूट शृंखला बनाकर हर एक को दूसरे से जकड़ दिया था। इससे दरबारी जीवन को बहुत ऋधिक प्रोत्साहन मिला और ऋाचार विचार तथा दैनिक आचरण सम्बन्धी एक नवीन कोष का निर्माण होते लगा। परन्तु वास्तव में सामन्तवाद ने जो शृंखला सामाजिक रूप में वना दी थी वह बहुत ही कमज़ोर थी। इस कमज़ोरी को हटा कर उसको शिक्त प्रदान करने का काम उन विचारों तथा भावना श्रों ने किया जो श्रागे चलकर श्रत्यन्त महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। इन भावना श्रों में सब से महत्वपूर्ण श्रोर सब से उपयोगी भावना थी— राज्य भिक्त तथा स्वामि-भिक्त । वास्तव में इसी भावना ने सामन्तयुग की क्रमबद्ध पदिवयों की शृंखला को मज़दूत बनाया था। यही भावना सामन्तयुग-शरीर की प्राण-स्वरूप थी।

इस भावना के फल-स्वरूप अन्य चार भावनाओं का जन्म हुआ। स्वामि-भित्त की भावना की भित्ति है प्रेम। विना प्रेम के स्वामिभिक्त अथवा राज्यभिक्त-भावना खोखली और निष्प्राण रहती है। प्रेम ही की सहायता से, उसी के आग्रह और अनुष्ठान से स्वामिभिक्त सिक्रय होती है। प्रेमहीन स्वामिभिक्त अथवा राज्य भिक्त केवल निर्थक शब्द मात्र हैं। प्रेम ने सामन्तयुग में अपना रंग इतना गहरा किया कि जीवन के सभी स्थल रंजित हो उठे। राजनीति के चेत्र में प्रेम ने राजा तथा प्रजा, सामन्त तथा उप-सामन्त, उपसामन्त तथा अन्य पदवीधारी सबको एक डोर मे वाध कर स्वामि-भिक्त अथवा राज्य भिक्त की मर्यादा स्थापित की।

सामाजिक चेत्र में प्रेम ही के फल-स्वरूप निस्वार्थ जीवन की श्रेष्ठता घोषित हुई। प्रेम की प्रतिष्ठा तथा उसका मूल्य तभी तक होता है जब तक प्रेम निस्वार्थ रहता है अगर नहीं तो प्रेम केवल शब्द मात्र रह जाता है। इस साधारण तत्व को समक्त कर मध्ययुग ने निस्वार्थ जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया। इस निस्वार्थ जीवन का आधार था विलदान। इन्ही राजनीतिक तथा सामाजिक आदर्शों की छाया पारिवारिक तथा घरेलू जीवन पर सम्पूर्ण रूप से पड़ी। पारिवारिक जीवन ने भी प्रेम को मूलाधार, विलदान को श्रेष्ठ आदर्श

# शेक्सिपयर की सु:खान्तक शैली

तथा स्वामिमिक, पित भिक्त और पितृभिक्ति को महत्वपूर्ण मान कर अपना नवीन साम्राज्य स्थापित किया। आदर्श वीर वही था जो अपने को राष्ट्र हित, धर्म हित, समाज हित, परिवार हित अथवा स्वामिहित और प्रेम हित, बिलदान कर दे।

प्रेम को जीवनाधार मानने के ग्रर्थ यह हुए कि वीर-गाथा-काल तथा सामन्तयुग ने स्त्री जाति की अपूर्व महत्ता प्रमाणित की। नारी प्रेम की प्रतीक है। इस आदर्श की मन्ययुग ने पूर्ण रूप से समसा था। नारी का प्रेम उनके लिए एक आध्यात्मिक अनुभव था जिसमे दैवी स्रानन्द स्रौर स्वर्गीय शान्ति थी। यह प्रेम पृर्थिव जगत से परे उस देश का प्रेम था जिसमे नारी दैवी गुर्णों से ऋाभूपित होकर प्रकट होती है। लालसा ऋौर लो लुपता उसे छू नहीं पाती. संसार उसे सीमित नहीं कर पाता। नारी को प्रेम मन्दिर का स्राराध्य बना कर, श्राराधक ने उसकी पूजा करने की प्रणाली भी खोज निकाली। यह प्रणाली थी आराधना की, तन्मयता की तथा विलदान की। वीर जब नारी की त्राराधना करता तो एक विशेष प्रकार की शब्दावली, एक विशेष प्रकार का शिष्टाचार तथा एक विशेष प्रकार के विनय का प्रयोग करता था। अपनी भाषा, अपने भाव तथा आचार विचार से वह नारी को विश्वास दिला देता था कि उसका प्रेम निस्वार्थ है श्रौर वह अपनी आराध्यदेवी का अनन्यमक्त है। वीर-गाथा-काल का यह **ऋादेश** था कि नारी की ऋाराधना करो, ऋौर यदि वह तुम्हारी ऋाराधना से मुंह मोड़ लेती है तो भी तुम्हारी ही सफलता है क्यो इस अनुभव द्वारा तुममें मानवता ऋौर शील का संचार होगा।

त्रुगंग्रेज़ी नाट्यकार शेक्सिपयर के समुम्ख केवल दो साहित्यिक रास्ते थे। या तो वे रोमीय नाट्यकारों की शैली अपना कर कथावस्तु में हेर फेर कर नाटक लिखते अथवा वे मध्ययुग की इस अनुपम सामग्री को इकट्ठा कर एक नवीन नाट्य शैली

का निर्माण करते। शेक्सपियर ने ग्रपने विस्तृत ग्रनुभव द्वारा यह जान लिया था कि रोमीय प्रणाली पर लिखे हुए नाटकों की एलिज़बेथ के युग में खपत न हो सकेगी । वे जनता की रुचि से धीरे धीरे परिचित हो रहे थे। वे युग की आतमा को भी ठीक समभ रहे थे। एलिज़वेथ के समय के स्वर्णयुग की प्रवृत्ति वे भली भॉति पहचान चुके थे। उस युग के इतिहास मे इंगलिस्तान का स्थान बहुत ऊंचा था। राजनीति स्रेत्र मे हर स्रोर रानी एलिज़वेथ के विजय के डंके वज रहे थे। उनके सबसे वड़े शत्रु, स्पेन के राजा फिलिप की जल सेना के विध्वंस के पश्चात अन्य कोई शत्रु न रह गया था। फिलिप की दाड़ी भुलस दी गई थी। इधर ऋंग्रेज़ी जल सेना नए नए जल मार्गों का अनुसन्धान कर संसार-यात्रा सुरच्चित करने का यल कर रही थी। सेना नायक ड्रेक तथा राले की पूजा हो रही थी। देश के वीर अपनी सम्राज्ञी की सेवा में अपने को विलदान कर देने के लिए प्रस्तुत ये। राष्ट्र पर उन्हें गर्व था। सामाजिक चेत्र में भी हर त्र्योर भ्रातृ-भाव, सहानुभृति तथा एकता के दृश्य देख पड़ते थे। सम्राज्ञी ने देश के सामाजिक हृदय पर पूर्ण विजय पा ली थी। उनकी इच्छा ही समाज की इच्छा थी। धार्मिक चेत्र में भी इंगलिस्तान ने, अपने को ईसाई धर्म के अधिष्ठाता पोप के शासन से मुक्त कर, सम्पूर्ण धार्मिक स्वत्व सम्राज्ञी के हायों में सौप दिए थे। इस तरह राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक च्लेत्रों मे इंगलिस्तान सफल, सुखी ऋौर सन्तुष्ट था।

इस स्वतन्त्र वातावरण के लिए रोम की नाट्य प्रणाली उपयोगी न थीं श्रंशेज़ी जीवन के नवीन उत्साह, नवीन मानवता, नवीन श्रनुभव तथा नूतन उत्कर्प के लिए कदाचित् मध्ययुग की पृष्ठ-भृमि तथा उस समय की रोचक तथा मानवी-श्रादशों से परिपूर्ण सामग्री ही रुचिकर होती। इस सत्य को शेक्सपियर ने भली भाँति समक लिया था।

## शेक्सिपयंर की सुःखान्तक शैली

इस साहित्यक अनुभव का यह ताल्पर्य नहीं कि शेक्सपियर ने सु:खान्तकी लिखने के नए सिद्धान्त अयवा नियम वनाकर नाटक लिखना शुरू किया। शेक्सपियर ने न तो कोई नाटकीय सिद्धान्त स्थापित किए और न कोई नियमों की सूची बनाई। अपनी नवीन सूफ, अपने विस्तृत अनुभव तथा अपनी बौद्धिक-शक्ति द्वारा उन्होंने एक ऐसे सु:खान्तक—जगत का निर्माण किया जो मध्ययुग की पृष्ठ-भूमि तथा उसके अनेक अवयवों द्वारा बना था। अपनी कल्पना द्वारा उन्होंने जो कथावस्तु चुना, जो पात्र निर्मित किए, जो वातावरण सजाया उसमें देवी रूप से वास्तविक सु:खान्तकी की प्राण-प्रतिष्ठा होती गई। उनका सु:खान्तक-जगत कल्पना तथा यथार्थ के अनुपम सामजंस्य द्वारा आविभृत है।

साहित्यिक रूप में शेक्सिपयर की सु:खान्तकी एक ऐसी नाटक प्रणालो है जिसके अनुसार चुने हुए कथावस्त के अन्त में आनन्द, सुख और सन्तोष का प्रतिपादन रहता है। उस कहानी अथवा कथावस्तु के अन्तिम चरण में हर्ष तथा सन्तोष दोनों ही मिलते हैं। इस नियम को मान लेने के पश्चात् यह डर रहता है कि यदि अन्तिम चरण में हर्ष तथा सन्तोष निश्चित है तो पात्र और पात्रिया जा नाट्यकार निर्मित करता है वे उसके हाथ की कठपुतली के समान होंगी क्योंकि बिना इसके अन्तिम उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। यदि पात्र नाट्यकार के उद्देश्य से स्वतंत्र रह कर कीड़ा करते तो यह संभव था कि अंत में सुख और शान्ति न मिलती। फिर, इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कथावस्तु का भी निर्माण होना चाहिए था क्योंकि यदि कथावस्तु जीवन के किसी अंग को लेकर ज्यों कि त्यों रख दी जाती तो संभव था कि अंत में सुख मिलता ही नहीं। इन दोनों कठिनाइयों पर शेक्सपियर ने अमृतपूर्व रूप से विजय पाई।

इस विजय में उनकी कल्पना तथा यथार्थ-ज्ञान का विशेष हाथ

या। उनके यथार्थ जान ने उन्हें जीवन की विषमता, उसकी कहता तथा उसकी ग्रव्यवस्था का परिचय दिया था, उनकी कल्पना ने उन्हें उस जगत का दर्शन कराया था जहाँ प्रेम, श्रद्धा तथा सहानुभूति द्वारा सुख तथा शान्ति का साम्राज्य प्रनारित था। प्रश्न यह था कि इन दोनों ग्रानुनवों में सामंजस्य किस तरह स्थापित किया जाय। यह तो केवल वहीं कलाकार कर सकता था जिसकी हथेली पर दोनों जगत का सम्पूर्ण सार स्थित हो ग्रीर जो दोनों जगत की सत्यता पर विश्वास करता हो। शेक्सपियर ऐसे ही कलाकार थे। उन्होंने यथार्थ की नींव पर कल्यना का संसार वसाना शुरू किया। ग्रपनी सूक्ष्म दृष्टि से, उन्होंने मानव जीवन को ग्रस्तव्यस्त तथा कहु बनाने वाले कार्यों, विचारों तथा भावों को कल्पना जगत के उन रास्तों पर चलाया, जिस पर चल कर ग्रव्यवस्था, सुव्यवस्था में परिणान हुई तथा कहुता सहानु भूति ग्रीर दया से रंजित होती चली गई ग्रीर ग्रन्त में वह प्रेम, कर्सणा ग्रीर शान्ति के रूप में प्रसुटित हुई।

नाटकों में कराना का वाहुल्य होते हुए भी शेक्सिपियर की सुःखान्तक कला में यथार्थ का वहुत बड़ा स्थान है। उनका सुःखान्तक जगत, हमारा दिन प्रति दिन का लौकिक जगत है, जिसमें हम हिलमिल कर अपनी पारिवारिक तथा सामाजिक की ड़ाऍ करते हैं। इस लोक के जीवन की ही दिनचर्या उनकी एण्ठभूमि है इसी जीवन के प्रश्नों का हल हम उनमें पाते हैं। वर्तमान ही उनका रंग-स्थल है। नायक और नायिकाऍ, वर्त्तमान को ही सत्य मान कर अपनी कुशल मानवता, अद्सुत सहानुभूति तथा प्रेम द्वारा, लौकिक कठिनाइयों पर विजय पाते हैं और कटुता को मृदुता में तथा वैपम्य को दया में परिगत करते रहते हैं। उनके चरित्र में, उनके आचरण में, उनकी विचार शैली में उन यथार्थ तया स्वाभाविक गुणों का समावेश रहता है जिसके द्वारा वह अपनी जीवन यात्रा, संसार में सफलता पूर्वक पूरी

## शेक्सिपयर की सु:खान्तक शैली

करते हैं।

इन पात्रों को निर्मित करने में कलाकार को काफी परिश्रम करना पड़ा। धोरे-धीरे व्यवहारज्ञान, तथा सासारिक श्रनुभवों ने उनकी कला का संशोधन किया। नवीन श्रनुभृतियों ने उन्हें मानव-चारित्र की गहराइयों तक पहुँचाया श्रीर ज्यों ज्यों वे वयस में बढ़ते गए त्यों-त्यों उनका नाट्य-कला-ज्ञान तथा मानव-हृदय-ज्ञान श्रेष्ठतर होता गया। श्रन्त में उनका ज्ञान तथा उनकी कला उस स्तर को पहुँची जिसे श्रव तक कोई श्रन्य कलाकार नहीं छू पाया है।

शेक्सिपयर के सभी सु:खान्तकी रोमांचक हैं। रोमांचक से पहला तात्पर्य तो यह है कि उनके सुःखान्तकी रोमकी सु.खान्तक-नाट्य-प्रणाली के विपरीत हैं। पृष्ठ-भूमि, कथावस्तु, वस्तु-विन्यास, पात्र-चयन, भावोद्रोक तथा वातावरण मे वे विलकुल भिन्न हैं। रोम के सु:खान्तक-जगत की पृष्ट-भूमि थी रोम, श्रौर उसकी सामाजिक और राजनीतिक भित्तियाँ । शेक्सिपयर ने यह भित्ति वदल कर उसके स्थान पर एलिज़वेथ के ऋँग्रेज़ी समाज ऋौर उसके नवीन स्राचार विचार की नीव पर स्रपना नाटकीय ढाँचा स्थिर किया । जो कथावस्तु रोमनों ने ऋपनाई उसके भो विपरीत शेस्सिपयर ने षड़यन्त्रपूर्ण घटना प्रधान कथावस्तु न चुन कर ऐसे कथा-वस्तु का निर्माण किया जिसमें पात्र-प्रधान थे। ग्रपनी पहली रचनात्रों में यद्यपि उन्होंने घटना-प्रधान कथावस्तु अनुकरण रूप में चुना तिस पर भी उसमें कुछ ऐसे नवीन पात्रों को रखा है जो वहाँ परदेशी के समान जान पड़ते हैं। वस्तु-विन्यास में शेक्सिपयर ने बहुत मौलिकता से काम लिया है। न तो उनमे पड़यन्त्र द्वारा नाटकीय ध्येय की पूर्ति होती है श्रीर न समाज-साधना द्वारा ही । उनमें स्वाभाविक श्राचार विचार द्वारा तथा कल्पनात्मक विश्लेषण द्वारा ही नाट्य-कार अपने उद्देश्य की पूर्ति करता है। शेक्सपियर का पात्र चयन भी श्रत्यन्त सराहनीय

है। उनके पात्र रोमीय नाट्यकारों के पात्रों के समान अपने कलाकारों के हाथ की कठपुतली नहीं हैं। उनका एक अलग जगत है, उनका एक अलग अस्तत्व है। वे कलाकार के शासन से विमुक्त होकर अपनी स्वतन्त्र कीड़ाएँ करते हैं। जिस प्रकार अन्डे से फूटने के पश्चात् छोटे पत्तीवृन्द मनमाने रूप में अलग जीवन विताने लगते हैं उसी प्रकार नाट्यकार की कल्पना तथा यथार्थ की समुचित प्रांग-प्रतिष्ठा पाकर अपना वे अलग संसार बसाते हैं। यदि उन पर किसी का शासन है तो वह है उनके स्वभाव का तथा उनके व्यक्तित्व का।

इन कलामय पात्रों द्वारा जो भावोद्रोक नाटकों में प्रस्फुटित है उसमें न तो ऋश्लीलता है, न पाशिवकता है और न ऋनैतिकता है। शेक्सिपयर के नाटकों में भावोद्र के का स्रोत है विशाल तथा शालीन मानव-हृदय, जो इस पार्थिव जगत की जड़ता से दूर, उसकी दुःशीलता से परे एक दैवी गुणों से पूर्ण, मानवता से सिक्त आध्यात्मिक जगत है। जिन-जिन भावों का प्रसार वहाँ होता है वे हैं सहानुभूति, करुणा, तथा प्रेम। इन्हीं भावों के त्राधार-स्वरूप उनका वातावरण भी है। इस वातावरण में प्रधान तत्व हैं सुख श्रीर शान्ति, हास्य श्रीर हर्ष। यद्यपि नाटक के पहले ऋंकों में कठिनाई, दुख, विपद तथा भय के वादल मंडराते हैं, परन्तु यह कुछ ही देर के लिए होता है। धीरे-धीरे, ज्यों-ज्यों वस्तु विन्यास की प्रगति होती जाती है, ये बादल एक वार ज़ोर से कड़क कर छिन्न-भिन्न हो जाते हैं श्रीर उसके पश्चात् मुख-सूर्य का उदय होता है जिसके शुभ्र रिशमयों द्वारा सुख ऋौर हर्ष का मृदुल प्रसार होने लगता है। कहाँ रोमीय-नाटकों का पार्थिव, हिसक, तथा लोलुप वातावरण, कहाँ शेक्सपियर ने नाटकों का आध्यात्मिक, स्नेहिसिक्त, मानवता-पूर्ण वातावरण दोनों मे महान अन्तर है।

# शेक्सपियर के खुःखान्तकी

पृष्ठ-भूमि

शेक्सिपयर के सु:खान्तकी का पहला महत्व-पूर्ण गुण है उनकी पृष्ठ-भूमि। उनके सभी सुःखान्तकी ऋपनी पृष्ठ-भूमि के लिए नए, सुन्दर तथा त्राकर्पक स्थान चुनते हैं। कहीं वे मध्य-युग के स्वर्ण-विहान की सुन्दर भूमि इटली के नगर वेरोना, मिलान तथा मैन्डुत्रा ( दू जेन्टिलमेंन त्र्याव वेरोना ), कही मध्य-युरोप के सम्पन्न तथा सुन्दर नगर वियना ( मेज़र फार मेज़र ); कहीं सुदूर दित्तण इटली के समुद्र तट पर बसे हुए मेसिना (मच एड् एवाउट नथिगं) कहीं सम्पन्न नेवारे (लब्ज़ लेबर लास्ट), कहीं अनुपम सामुद्रिक दश्यों का स्थल विनिस (द मर्चेन्ट त्र्याव विनिस) कहीं त्र्यार्डेन के विजन वन (ऐज़ यू लाइक इट); कहीं प्राचीन इल्लिरिया का समुद्र तट (टवेल्फथ नाइट); कहीं ऋपरिचित टापू का समुद्र तट (द टेम्पेस्ट), कही वैभव पूर्ण फ्लारेन्स की भूमि ( त्र्राल इज़ वेल दैट एन्ड्स वेल ), चुनते हैं। यह पृष्ठ-भूमि भौगोलिक रूप में तो फास, इटली तथा उनके पास के समुद्र तट पर स्थित हैं परन्तु वास्तव में उनमे इंगलिस्तान का वैभव, उसका समकालीन ऐश्वर्य तथा उसका प्राणप्रतिष्ठित है।

् इसके साथ-साय जो कथावस्तु नाट्यकार द्वारा चुनी गई वह प्रायः इटली तथा फ्रास की प्राचीन तथा ऐतिहासिक गाथा श्रों से चुनी गई थी। इन प्राचीन गाथा श्रों में मध्य-युग के राजनीतिक, सामाजिक तथा पारि-वारिक त्रादशों की साकी मिलती है। वैलेनटाइन की वीरता, दढ़ता, सहानुभूति तथा मैत्री ऋौर प्रोटियस के प्रति जूलिया का स्रनन्य प्रेम तथा उसकी विजय ( टू जेन्टिनमेन स्राव वेरोना ); स्राइज़ावेला का अप्रतिम सौन्दर्य तथा उसकी नैतिक शालीनता और मेरियाना का

अयदूट प्रेम (मेज़र फार मेज़र), हीरो की निष्कपटता तथा उसका स्नेह, विएट्रिस की हास्य प्रियता और निष्ठा (मच एड् एवाउट निथंग); फ़ास की राजकुमारी का ऋनुपम सौन्दर्य तथा राज्य पदाधिकारियों का अस्वामाविक हठ, तत्पश्चात् प्रेम की अपूर्व विजय ( लब्ज़ लेवर लास्ट ), पोशिया का शारीरिक तथा मानसिक सौन्दर्य, श्रौर पितृ भक्ति; एन्टोनियों तथा बेसानियों की सफल मैत्री तथा प्रेम की विजय (द मर्चेन्ट ग्राव विनिस), राज़िलन्ड का त्रानुपम सौन्दर्य, सहनशीलता तथा प्रेमनिष्ठा सीलिया की कर्त्तव्य-परायणता; स्रारलैएडो की वीरता तथा धैर्य, ऐडम की अपूर्व स्वामि-भक्ति (ऐज़ यू लाइक इट ), वायला का अविरल स्नेह तथा स्वामि भक्ति, स्रोलीवीया की भातृ-भक्ति तथा प्रेम; सर टोबी वेल्च तथा ऐएड्र एग्यूचीक की रंगरिलयाँ (टवेल्फय नाइट) हेलेना की पितमिक उसकी निष्ठा तथा उसको विजय ( स्राल इज़ वेल दैट एरेड्स वेल ) सभी ऐ पे स्थल हैं जहाँ मध्ययुग के त्रादर्श प्रसारित हैं। इन नाटकों के नायक तथा नायिकाएँ वास्तव में इंगलिस्तान के समकालीन समाज के प्रतिविम्ब हैं उन पर ऋंग्रेज़ी ऋाचार विचार की पूरी छाप है।

इन नाटकों के वस्तु विन्यास में भी मध्य-कालीन-युग का वहुत वड़ा हाथ है। उस समय के शासन-प्रणाली-ग्रादर्श, राज्यादर्श, सामन्तादर्श, समाजादर्श सभी के समुचित प्रदर्शन में वस्तु-विन्यास की पूर्ति होती चलती है। कथावस्तु को ग्राधार स्वरूप मान कर, कलाकार विचारों तथा भावों के उत्कर्ष तथा ग्रपकर्ष द्वारा ग्रपने सु: बान्तकी की ग्रात्मा का सजन करता चलता है। राज्यभक्ति की मर्यादा, स्वामि भक्ति की पराकाष्टा, पित सिक्त की ग्राजेय शक्ति, नैतिक जीवन की श्रेष्ठता, सामाजिक जीवन की सार्थक सहानुभूति के सहारे वस्तु की सजावट होती रहती है। इस वस्तु-विन्यास में नाट्यकार ने कल्पना तथा ययार्थ के ग्रभूतपूर्व सामंजस्य का दर्शन कराया है। प्राय: सभी

# शेक्सिपयर के सु:खान्तकी

सु:खान्तकी के पहले झंकों में विषाद, भय, अमंगल तथा विपत्ति की छाया प्रस्तुत है। यह है जीवन का यथार्थ। इसकी वास्तविक अनुभूति यथार्थ जीवन को भलीभाँ ति समभ कर उसके तथ्य को निचोड़ लेने में है। नाट्यकार में यह अनुभृति पूर्ण-रूप से है। इसी अनुभृति को आधार-स्वरूप एक कर कल्पना अपनी मृदुलता, सुकुमारिता, सहृदयता, तथा मानवता की कूंची द्वारा उसको रंजित करती रहती है जिसके बाद हमें जीवन सुखकर, हर्प-पूर्ण तथा शान्तिमय प्रतीत होने लगता है। वस्तु विन्यास की सब से सरल तथा फलपद विधि है भावोद्र के जिसके द्वारा नाटक की सफलता प्रमाणित होती है।

जिन भावों के उत्कर्ष तथा अपकर्ष द्वारा कलाकार अपने ध्येय को पूरा करता रहता है उनमें मुख्य हैं—प्रेम की सरल निष्ठा; भिक्त की अवाध गित, मानवता की अट्ट डोर तथा चमा और शान्ति का अपूर्व विस्तार। इन भावनाओं के कुछ रात्रु समय-समय पर आ-आ कर इनकी हॅसी उड़ाने का प्रयत्न करते हैं; अपनी सत्ता प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं मगर उन्हें सफलता नहीं मिलती। द्वेष तथा छल, क्रूरता तथा कटुता, स्वार्थ तथा प्रतिशोध, लोलुपता तथा लम्पटता सभी मैदान में ताल ठोंकते उतरते हैं मगर जीवन के स्विण्मिनयमों के आगे वे मुँह की खाते हैं और प्रेम, करणा तथा चमा अन्त में अपनी विजय पताका फहराते रहते हैं। इन्हीं तीन तत्वों का वातावरण बनाने में भी विशेष हाथ है।

नाटकीय रूप से तो इन नाटकों का वातावरण इंगलिस्तान का चौदहवीं तथा पन्द्रहवीं शताब्दी का वातावरण है। यही वातावरण बहुत कुछ मध्ययुग का भी था। इस वातावरण में भावना तथा कल्पना का पूर्ण विस्तार है। श्रद्भुत कर्म दुष्कर कार्य, उत्साहपर्ण तथा साहसी जीवन, स्वामिर्भाक्त, पितृ भक्ति, प्रेमाराधना, श्रद्धोन्मच जीवन, परी देश की रंजकता सभी एक के वाद एक हमारे सामने

त्राते हैं। इन सब से शेक्सिपयर के नाटक त्रोत-प्रोत हैं। परन्तु इस बाताबरण का मुख्य त्राधार है प्रेमाराधन। यदि एक शब्द में कलाकार के नाटकों का वास्तिबक त्राधार देखा जाय तो वह होगा— प्रेमाराधना।

रोक्सिपयर के सभी नाटकों मे प्रेमोपासना ही मूलाधार है। दार्शनिक दान्ते ने नारी की महत्ता साहित्य में उसी प्रकार घोषित की थी जैसे किसी देश का विजेता अपनी विजय सूचना दुंदुभि द्वारा दिया करता था। दान्ते के लिए नारी ईश्वरीयता की प्रतीक थी। वह अपने देवी गुणों द्वारा मानव जीवन के उत्थान के लिए पृथ्वी पर अवतरित होनी थी। उसके दर्शन मात्र से मानव जीवन को नई सीमाएँ दिखलाई देने लगती थीं। उसके स्पर्श मात्र से ही पार्थिव जगत का बोभ हलका होकर समय के गर्त में विलीन हो जाता था। उनके संसर्ग में रहने का वरदान पाकर मनुष्य के हृदयाकाश में सुख तथा शान्ति की चांदनी फैल जाती थी। मनुष्य का मानसिक विकास, उसकी आध्यात्मिक प्रगति, उसकी नैनिक उन्नति, नारी संसर्ग के वरदान से ही हो सकती थी। उसकी एक कृपा-कटाच्च से मानव-हृदय में पूर्णता आ सकती थी।

नारी का यह वौद्धिक तथा आध्यात्मिक रूप पूर्णतयः समभना सब के लिए सरल नहीं था। इस आध्यात्मिक अनुभव को लोग पार्थिव रूप में देखना चाहते थे। इस कमी को प्रसिद्ध किव पीट्रार्क ने पूरा किया। उन्होंने नारी को संसार के प्रांगण में स्त्री रूप में अवतरित किया। इस रूप में उन्होंने उसे प्रेम, (संयोग तथा वियोग), दया, करुणा, सहानुभूति तथा श्रद्धा के गुणों से रंजित किया। इस अनुभव से सोलहवी शताब्दी की सम्पूर्ण काया-पलट हो गई। इंगलिस्तान ने भी इस अनुभव को पूर्ण-रूप से ग्रहण किया था।

एलिज़वेय-कालीन अंग्रेज़ी समाज के लिए प्रेम, जीवन का दूसरा

# शोक्सिपयर के सुःखान्तकी

नाम था। इसी के द्वारा जीवन की सफलता का माप हुआ करता था। इसी की डोर पकड़ कर चलने में ही मानव-जीवन की पूर्णता थी। इसी कारण प्रेम के आग्रह और दुराग्रह; शासन तथा उपयोगिता, उसका तर्क से संबंध तथा विरोध, उसका यथार्थ तथा काल्पनिक जगत, उसकी निष्ठा तथा सन्देह, सभी पर शेक्सपियर ने प्रकाश डाला है। बास्तव में प्रेमाराधन ही उनके सु:खान्तकीयों का प्राण-रूप है।

# शेक्सिपयर के सुःखान्तकी के तत्व

शेक्सिपयर की सु:खान्तक-प्रणाली के अन्तर्गत कई तरह के नाटक हैं जिनके उद्देश्य की पूर्ति अन्य-अन्य साधनों से होती है। यह तो हम मान ही चुके हैं कि सु:खान्तकी का प्रधान कार्य है हास्य तथा हर्ष प्रदर्शन। इसके प्रदर्शन के लिए कलाकार ने कुछ ख़ास सु:खान्तक-तत्वों को ध्यान में रख कर रचना आरम्भ की।

शेक्सपियर के सुःखान्तकी अपने उद्देश्य की पूर्ति निम्नलिखित व्यवधानों द्वारा करते हैं—

- १. कथोपकथन
- २. घटना
- ३. रोमाञ्चक भाव
- ४. काव्य-भावुकता
- ५. चरित्र-चित्रण
- ६. ग्राम्य जीवन-विश्लेषरा
- ७ विदूषक ।

कथोपकथन द्वारा 'लब्ज़ लेबर लास्ट' में हास्य प्रस्तुत है, 'कामेडी आव एरर्स' घटना प्रधान है, 'मेज़र फार मेज़र' रोमांचक-भाव प्रधान है, 'मिड समर नाइट्स ड्रीम' काव्य-भावकता प्रधान है, चरित्र-चित्रण

में 'टवेल्फय नाइट' 'मर्चेन्ट स्नाव विनिस' 'सिम्बेलीन' तथा 'मच एहू एवाउट निथंग' की गणना है तथा 'ऐज़ यू लाइक इट' स्नौर विन्टर्स टेल, में ग्राम्य जीवन के पृष्ठ-भूमि की प्रधानता है। विदूषक प्रायः सुःखान्तकीयों में है। इस स्नांग का विवेचन हम प्रहसन-खण्ड में विस्तारपूर्व क करेंगे।

# त्रावीचना सिद्धान्त

सुःखान्तकी के विषय—सभी युरोपीय देशों के दार्शनिकों, साहित्य-कारो तथा आलोचकों ने सुःखान्तकी के विषय-चयन, उद्दश्य तथा निर्माण-शैली पर अपने-अपने विचार प्रकट किए हैं। प्रायः यूनानी तथा अंग्रेज़ी लेखकों के विचारों में वहुत साम्य है। इसका कारण यह है कि अंग्रेज़ी साहित्यकार, यूनानी दार्शनिकों के साहित्य-सिद्धान्तों से वहुत अधिक प्रभावित हैं।

यूनानी दार्शनिक तथा साहित्यकार अरस्तू और व्याख्यान-शैली के आचार्य विसेरो तथा रोम के आलोचक क्विनटिलियन ने सु:खान्तकी का विषयाधार समाज के निम्न कोटि के लोगों का ही जीवन माना है। उनका विचार है कि जिस श्रेणी के लोगों से हमें नैसिर्गक रूप से सहानुभूति तथा प्रेम न हो सके उसी वर्ग को विषय-रूप मान कर सु:खान्तकी की रचना हो सकती है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि जिस श्रेणी के लोगों से हमे घृणा हो अयवा स्वामाविक विराग हो उसी वर्ग के आधार रूप सु:खान्तकी लिखी जा सकती है। कुछ हद तक यह सिद्धान्त मान्य हो सकता है। परन्तु इस सिद्धान्त से यह अम मूलक नियम, निष्कर्ष रूप से निकृत सकता है कि श्रेष्ठ वर्ग के समाज के विषयाधार पर सु:खान्तकी की रचना नहीं हो सकती। इस सिद्धान्त के प्रतिकृत अथेज़ी नाट्यकार शेक्सपियर के सभी सु:खान्तकी प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिनके विषयाधार निन्यानवे प्रतिशत श्रेष्ठ-वर्ग का

# शेक्सिपयर के सुःखान्तकी

## ही समाज है।

निम्न-कोटि के समाज को सु:खान्तकी का विषय बनाने में यूनानी साहित्यकारों के मन में श्रेष्ठ-वर्ग के प्रति पर्चपात का भाव विशेष मालूम होता है। यूनानी समाज में गुलामी की प्रथा एक प्रकार से मान्य थी। यह वर्ग सबसे निम्न कोटि का था। इस वर्ग को हास्यास्पद प्रमाणित करना इस समय के समाज के लिए चम्य हो सकता था श्रीर शायद इसीलिए उस समय के साहित्यकारों ने इसी वर्ग को सु:खान्तकी का विषय प्रमाणित किया है।

इस पत्त्पात का दूसरा कारण यह था कि अेष्ठ वर्ग के सभी लोग राज्य-शासन में भाग लेते थे। उन्हें बहुत से सामाजिक तथा राज-नीतिक ऋषिकार प्राप्त थे, उनका समकालीन समाज में बहुत मानदान था ऋौर इस वर्ग के व्यक्तियों ऋथवा सम्पूर्ण समुदाय को व्यङ्ग पूर्ण साहित्य का शिकार बनाना उन्हें जनता की ऋाँखों में नीचे गिरा कर, उन पर से विश्वास ऋौर श्रद्धा हटा देना था। ऐसे विचार उस समय मान्य नहीं हो सकते थे। फलतः प्राचीन दार्शनिकों ने श्रेष्ठ वर्ग को दूर रख कर केवल निम्न वर्ग को ही सुःखान्तकी का ऋषधार बनाने का ऋषदेश दिया।

इस पत्त्पात का एक श्रीर साहित्यिक कारण हो सकता है। वह यह है कि यूनानी नाट्यकार तथा दार्शनिक प्रहसन तथा सुाखान्तकी के विषयों को पूर्णतया विभाजित नहीं कर सके थे। यदि वे साहित्यिक रूप से प्रहसनों तथा सुखान्तकीयों के विषय-भेद पर मनन कर श्रपने विचार प्रस्तुत करते तो शायद यह पत्त्पात इतना स्पष्ट न हो पाता। प्रहसन के विषय तथा निर्माण शैली पर हम श्रलग विवेचन देंगे, किन्दु यहाँ स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि यूनानी लेखक ऐरिस्टाफ नीज़ के नाटक प्रहसन के श्रिक निकट हैं; सु:खान्तकी के कम। या यो कहिए कि उनमें सु:खान्तकी की श्रातमा पूर्ण-रूप से प्रस्फुटित नहीं हुई श्रीर

वास्तव में उनमें प्रहसनात्मक गुगा ही ऋधिक हैं। रोम देश की मु:खान्तक रचना का हम पहले विवेचन कर चुके हैं। यहाँ इस वात का निर्णय करना है कि वास्तव में सु:खान्तकी के विषयाधार क्या क्या हें ऋौर उनकी पूर्ति के साधन क्या हैं।

मु:खान्तकी नाम से ही यह स्पष्ट है कि इनके विषयाधार वे भाव-नाएँ नहीं हो सकतीं जिनके द्वारा हमें दु:ख अथवा पीड़ा का अनुभव हो । इसके साथ साथ उन परिस्थितियों को जिनके फल स्वरूप हत्या, हिंसा तथा पीड़ा का भाव प्रदर्शित हो हम सु:खान्तकी के विषय नहीं मान सकते । वास्तव में ये विषय तो दुःखान्तक-रचना के उपयुक्त हैं। इसी सिद्धान्त का पूर्ण प्रतिपादन संस्कृत नाट्यकारों ने भी किया है। संस्कृत सुःखान्तकीयों का विषयाधार भी श्रेष्ठ वर्ग का समुदाय है। 'ग्रभिज्ञान शाकुन्तल', 'उत्तर राम चरित' तथा 'विक्रमोव शी' में श्रेष्ठ समाज ही दृष्टि गोचर होता है। यह सिद्धान्त ऋंग्रेज़ी नाट्यकारों ने केवल दुःखान्तकी के लिए ही श्रेयस्कर माना है स्रौर मुःखान्तकी के लिए उन्होंने साधारणतः निम्नकोटि का ही समाज ग्राहय समभा है। इस सिद्धान्त की पूर्ति शेक्सपियर लिखित सुःखान्तकीयों से सम्पूर्णतयः नहीं होती क्योंकि उनका समाज भी श्रेष्ठ वर्ग का है मगर इस वात को ध्यान में रखना त्रावश्यक है कि मु:खान्तकी के उद्देश्य की पूर्ति अधिकाश रूप में निम्न कोटि के लोगों ही द्वारा हुई है।

श्रंग्रेज़ी नाट्यकारों ने सुःखान्तकी को, प्रहसन के समान ही समाज से संबंधित मानकर नाट्य रचना की है। व्यक्ति विशेष पर शायद ही कोई सु:खान्तकी त्राधारित हो; जहाँ पर व्यक्ति विशेषद्वारा हास्य प्रस्तुत होता है वहाँ न्यक्ति विशेष किसी वर्ग का प्रतिनिधि-स्वरूप अवश्य रहता है। इसी कारण उसका हास्य चित्ताकर्षक तथा व्यापक होता है। सामा-जिक ग्रव्यवस्थाएँ, मानसिक ग्रसंगति तथा जीवन की हास्यार<sup>प्</sup>द कुरूपता साधारणतः विषयाधार प्रमाणित होते हैं। विशेषतः मानसिक

## शेक्सिपयर के सु:खान्तकी

श्रमंगित ही श्रेष्ठ सु:खान्तकी की भित्ति है। मानसिक श्रमंगित से तात्पर्य मनुष्य के मानस में उठती हुई उन मावनाश्रों से है जो स्वाभाविक नहीं हैं मगर पात्र उन्हें पूर्णतयः स्वाभाविक सममें हुए कार्य करता चलता है। श्रथवा वह कहता कुछ है करता कुछ है, सोचता कुछ है बोलता कुछ है; उसके तर्क श्रीर विश्वास में कोई सामंद्रस्य नहीं, उसके हृदय श्रीर मस्तिष्क में श्रनुकूलता नहीं; उसके वास्तिवक जीवन तथा उसके श्रादशों में साम्य नहीं। इस मानसिक श्रमंगित के फलस्वरूप गर्व, पाखरू, घृणा, श्रस्त्य, छल, प्रपच, श्रस्वाभाविकता तथा हास्यास्पद कार्यों की सृष्टि होती रहती है श्रीर सु:खान्तकी की श्रात्मा उसे देख देख मुस्कुराती रहती है।

सु:खान्तकी का उद्देश्य सु:खान्तकी की श्रातमा के सुस्कान में ही सु:खान्तकी के लेखक का उद्देश्य छिपा रहता है। साधारणतः सु:खान्तकी के उद्देश्य के विषय में रुढ़िरूप से, साहित्यकारों का एक मत नहीं। एक वर्ग का कहना है कि सु:खान्तकी का उद्देश्य श्रानन्द प्रस्तुत करना हैं। इसके विपरीत दूसरा वर्ग कहता है कि उनमें सुधार की भावना प्रधान होनी चाहिए। कुछ नर्म दल के श्रालोचकों ने दोनों वर्गों की बात रखने के लिए दोनों भावनाश्रों का समावेश कर लिया है। उन्होंने सुधार की भावना की श्रस्पष्टता तथा श्रानन्द की भावना का प्रधान्य श्रपना श्रेष्ठ सिद्धान्त माना है। प्रासीसी लेखकों ने भी दोनों सिद्धान्तों को श्रांशिक रूप में माना है। परन्तु इसमें संदेह नहीं कि श्रानन्द की सिष्ट सभी नाट्यकारों ने, सु:खान्तकी का प्रथम ध्येय माना है। सुधार की भावना लेखक की रुचि के श्रनुसार स्पष्ट, श्रस्पष्ट तथा गोपनीय रह सकती है।

सुःखान्तकीयों के विस्तृत ऋध्ययन से हम इस वात का भी पूरा पता चला सकते हैं कि नाट्यकारों ने सुधार का माध्यम हास्य माना है। परन्तु एक जटिल प्रश्न जिस पर काफ़ी मतभेद आ़लोचकों में रहा

है यहाँ उठ खड़ा होता है। वह प्रश्न हास्य के लच्चण का है, हास्य कैसा हो, उसका प्रभाव हृदय पर हो अथवा मस्तिष्क पर हो इस विषय पर काफ़ी मतभेद रहा है। आलोचकों के नाट्य सिद्धान्तों से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अष्ठ सुःखान्तकी का हास्य संपूर्ण-तया मानसिक होता है। मेरीडिय के अनुसार अष्ठ सुःखान्तकी का उद्देश्य मानसिक हास्य ही प्रस्तुत करना है और इसी गुण से उसकी अष्ठता का निर्णय किया जाना चाहिए।

सु:खान्तको की शैली—हास्य के गुण के साथ साथ आलोचकों ने
सु:खान्तकी की शैली पर भी मतभेद प्रकट किया है। रूढ़िवादी आलोचकों के अनुसार सु:खान्तकी के रंग स्थल पर वृद्ध-पात्रों को उपदेश
प्रदान करना चाहिए, युवाओं को अवगुणों का शिकार बनना चाहिए
तथा विदूषक को अनगल सवाद करना चाहिए। साधारणतया आलोचकों ने हास्य की सुष्टि द्वारा सुधार की भावना का प्रसार सु:खान्तकी
का प्रधान तत्व माना है। सामाजिक कुरीति, मानसिक असंगति तथा
अस्वाभाविक आचरण को व्यंद्ध, कथोपकथन पदुता, हास्य तथा
उपहास, विदूषक तथा पात्र-वैचित्र्य द्वारा ही सुधारने का आदेश
लेखकों ने दिया है।

इस हास्य में श्रेष्ठ श्रालोचकों ने सहानुभृति का विशेष स्थान माना है श्रोर निर्मम-हास्य का निपेध किया है। सहानुभृति पूर्ण तथा मृदुल हास्य द्वारा प्रभाव स्थायी तथा तीव्र रूप से पड़ता है। परन्तु निर्मम हास्य से, चाहे सुधार की भावना जाग्रत हो चाहे न हो घृणा की मात्रा श्रवश्य वढ़ जाती है। प्रायः सभी श्रालोचकों ने यह सिद्धान्त एक मत से माना है कि सामाजिक तथा सास्कृतिक प्रगति के साथ साय सुःखान्तकी की पृष्ठ-भूमि, उसका विषयाधार, उसकी शैलो, उस का प्रभाव तथा उसकी वास्तविकता भी परिवर्तित होती जायगी।

यव हम अेष्ठ यालोचकों के सिद्धान्तों का संकलन प्रस्तुत करेंगे

#### श्रालोचकों के वक्तव्य

जिसके आधार पर उपरोक्त समीचा की गई है।

# ( 4 )

# श्रालोचकों के वक्तव्य

श्रफ़लातूं—'ईंष्यी श्रथवा द्रेष की भावना ही सु:खान्तकी का श्राधार है। सौन्दर्य, ज्ञान तथा धन का श्रहंभाव जब श्रपनी सीमा का उलंघन करता है तो उसके प्रति हमें घृणा होने लगती है श्रौर हम उसकी हँसी उड़ाते हैं। श्रपने मित्रों के दुर्भाग्य पर हमें कभी-कभी हँसी श्राती है श्रौर इस भावना में हर्ष श्रथवा दु:ख का मिश्रण रहता है।'

श्ररस्तू—'किसी व्यक्ति की हॅसी उड़ाना उसकी निन्दा करना है; सु:खान्तकी का उद्देश्य व्यक्ति विशेष का उपहास न होकर निम्न वर्ग के समाज का श्रनुकरण है। इसका श्राधार त्रुटि श्रथवा कुरूपता है जिसमें न तो पीड़ा श्रोर न विनाश का भय है। उदाहरण के लिए सु:खान्तकी खेलने वालों के मुँह पर लगा हुश्रा बनावटी चेहरा कुरूप तो है परन्तु उसमें पीड़ा की भावना नहीं है। कुरूपता कई प्रकार की हो सकती है; इसके श्रन्तर्गत मानसिक श्रसंगति, श्रनौचित्य, श्रनर्थकता, जीवन की विपरीतता, जटिलता, द्वन्द्व तथा श्रनैतिकता सभी का समावेश है। १९

सिसेरो—'नीचता और कुरूपता ही सुःखान्तकी का आधार है। जब ये दोष ऐसे मनुष्यों मे, जो कि न तो श्रेष्ठ वर्ग के हैं न दुर्भाग्य से घिरे हैं, और न हमारी घृणा के पात्र हैं, प्रकट होते हैं तो वे ऐसे

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> प्लेटो—'फ़िलीबस'

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> अरस्तू—'पृथिक्स'

विषय वन सकते हैं जिनके द्वारा सुःखान्तकी का निर्माण हो सकता है। हमारी भ्रममूलक आशाएँ, व्यंगपूर्ण चरित्र-चित्रण, निर्थंक वार्तालाप, अनर्गल सम्वाद, अवगुर्णों का उपहास, सभी के द्वारा हास्य प्रस्तुत किया जा सकता है। "

क्विनटिलियन—'हारय का संवन्ध निम्नकोंट के जीवन से ही है। शिष्टता, शील, तीक्ण वादाविवाद, शाब्दिक वितर्ण्डावाद, परिहास तथा अनुरूपता का आधार लेकर हास्य प्रकट किया जाता है। श्लेषपूर्ण सम्वाद ही सबसे अधिक हास्यपूर्ण होते हैं।'

म्यूजियो—'सुःखान्तकी के कलाकारों का ध्येय हास्य प्रस्तुत करना नहीं वरन् चरित्र सुधार हैं।'

मिन्टनों—'मु:खान्तकी के लिए हास्य तथा मुधार दोनों ही स्त्रावश्यक हैं।'

स्कैलिजर—'सुःखान्तकी एक वृहत् नाटकीयं काव्य है। इसमें कूटयुक्ति तथा प्रतंचपूर्ण कार्य-व्यापार का सम्पादन लोकप्रिय शैली में होता है।'

टामस वित्सन—'हास्य की परिभाषा असम्भव है। कुरूपता, अशुद्धता, अष्टता तथा दोपपूर्ण व्यवहार द्वारा ही हास्य प्रकट होता है।'

जार्ज ह्ने टस्टोन—'सु:खान्तकी के निर्माण की विधि सरल है। वृद्ध शिचा प्रदान करे, युवा दोषपूर्ण हों, वेश्याएँ लम्पटतापूर्ण हों, वालक दुखी हों, विदूषक अनर्गल सम्वाद करे और ऐसे उपहासपूर्ण कार्य करें कि जिससे सुधार तथा आनन्द की भावना उठती रहे तभी श्रेष्ठ सु:खान्तकी का निर्माण होता है।'

सर फ़िलिप सिड्नी—'सु:खान्तकी का ध्येय स्पष्ट है। उसका

१सिसेरा-'हि श्रारेटार'

#### श्रालोचकों के वक्तव्य

उद्देश्य हास्य प्रकट करना नहीं है। सुःखान्तकी तो केवल हमारे जीवन के साधारण अवगुणों का उपहासपूर्ण प्रदर्शन मात्र है। हमारे घरेलू तथा निजी जीवन के दोषों का स्पष्टीकरण सुःखान्तकी का प्रधान ध्येय है। १९

बेन जानसन—'सु:खान्तकी तथा दु:खान्तकी के तत्व समान हैं श्रीर उनका उद्देश्य भी समान है। शिक्षा तथा श्रानन्द प्रदान दोनों ही का कार्य है। हास्य तो केवल सहकारी के समान है। केवल हास्य प्रदर्शन ही सु:खान्तकी का उद्देश्य नहीं, परन्तु सु:खान्तकी का विषय भी वास्तविक तथा हर्षयुक्त होना चाहिए।'

सर फिलिप सिड्नी—'हमारे जीवन की त्रृटियों श्रौर श्राचरण के दोषों को उपहास्यास्पद बनाना सुःखान्तकी का मुख्य उद्देश्य है। रंगमंच पर इन दोषों के श्रमुकरण से दर्शकों में उनके प्रति विराग श्रौर घृणा उत्पन्न होती है श्रौर वे उन्हें श्रपने जीवन से निकाल फेंकने की चेष्टा करते हैं।'

सर फिलिप सिड्नी—'कुछ सु:खान्तकी लेखकों की धारणा है कि बिना हँसी के आनन्द का अनुभव नहीं हो सकता। यह विचार ग़लत है। नाटकों में हॅसी और आनन्द दोनों ही साथ-साथ रह सकते हैं मगर यह सोचना कि हॅसी से ही आनन्द मिल सकता है अममूलक है। वरन् दोनों में एक प्रकार का विपरीत सम्बन्ध है। निजी अथवा सामाजिक जीवन के विपरीत कार्यों से हमें हँसी आती है। हँसी तो खेवल एक गुदगुदी मात्र है, जो थोड़ी देर में मूल जाती है। आनन्द में एक प्रकार का स्थायी भाव रहता है। एक अत्यन्त सुन्दर रमणी

<sup>े</sup>सर फ़िलिप सिंड्नी—'ऐन एपालोजी फ़ार पोयेट्री'

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>वेन जानसन—'डिसकवरीज़'

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>सर फ़िलिप सिङ्नी—'ऐन एपालोजी फ़ार पोयेट्री'

को देख कर हमें आनन्द मिलता है, हँसी नहीं आती, उसी प्रकार हमें वौनों को देखकर हँसी आती है आनन्द नहीं मिलता। शुभ संयोग में हमें आनन्द मिलता है, हानिकर अवसरों पर हैंसी आती है।

मेरे विचार में सुःखान्तकी का ध्येय दर्शकों को केवल हँसाना नहीं है वरन् उन्हें आनन्दपूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। अरस्त् ने पाप और दुष्टता द्वारा हंसी प्रकट करने की शैंली को निकृष्ट वतलाया है। उनके प्रति तो घृणा उत्पन्न करनी चाहिए और दर्शकों को हॅसी न आकर दया आनी चाहिए।

बेन जॉनसन—सु: खान्तकी तथा दु: खान्तकी के तत्व तथा उनके उद्देश्य समान हैं। दोनों ही आनन्दपूर्ण शिक्ता प्रदान करते हैं। सु: खान्तकी को हँ ती प्रदान करना आवश्यक नहीं। यह तो एक प्रकार का दोष है। विदूषकों के ही कार्य से हँ सी आती है इसीलिए प्राचीन तत्ववेत्ताओं ने हंसी को मूर्खता का चिन्ह कहा है। प्लेटो ने तो महाकवि होमर की वड़ी कड़ी आलोचना इसीलिए की है कि उन्होंने देव पात्रों को भी हँसने पर वाध्य किया है। "रे

जॉन ड्राइडेन—"सु:खान्तकी तथा प्रहसन में वहुत भेद है। सु:खान्तकी के पात्र निम्न श्रेणी के होते हैं परन्तु उनकी प्रवृत्तियाँ, उनके साहसपूर्ण कार्य. उनके अन्य काम स्वाभाविक और यथार्थ जीवन के होते हैं। इसके विपरीत प्रहसनों के पात्रों की प्रवृत्तियाँ तथा उनके काम अस्वाभाविक तथा कृत्रिम होते हैं। सु:खान्तकी मनुष्य के दोष और अवनुण का चित्रण करते है, परन्तु प्रहसन जीवन के अत्यन्त वेदंगे और मूर्खतापूर्ण कार्यों के प्रदर्शन से हमें हँसाते हैं। सु:खान्तकी

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वही

<sup>&</sup>lt;sup>३</sup>जॉनसन—'हिसकवरीज़'

### श्रालोचकों के वक्तव्य

केवल बुद्धिमानों तथा समाज के सुधारकों को आनित्त करते हैं परंतु प्रहसन केवल विचार हीन लोगों को जीवन की कृतिमताओं से प्रसन्न करते हैं। सु:खान्तकी को देखने में आनन्द आता है प्रहसनों को देखने में घृणा जाग्रत होती है। सु:खान्तक नाट्यकारों और प्रहसन लेखकों में वहीं मेद है जो एक कुशल चिकित्सक तथा एक नीम हकीम में होता है। दोनों ही रोगी को अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं परन्तु एक का प्रयत्न वैज्ञानिक ढ़ंग का है और दूसरे का जोखिम में डालना वाला होता है। अधिकतर यही देखा गया है कि कुशल चिकित्सक असफल रहते हैं और नीम हकीम सफल हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रहसन अधिक सरलता से दर्शकों को वशीभूत कर लेते हैं। सु:खान्तकी का मुख्य आमृष्यण परिहास-पूर्ण संवाद तथा व्यंगोक्तिपूर्ण कथोपकथन है। '

दि॰ दिवन्सी—'समाज तथा सभ्यता के परिवर्तन के साथ साथ सुःखान्तकी की भी रूपरेखा बदलती जायगी क्योंकि उन पर समाज की पूर्ण छाया रहती है। ज्यों ज्यों मनुष्य का नागरिक जीवन शिष्ट तथा सभ्य होता जायगा नाटक भी ऋषिक गहराई तक पहुँचते जायँगे। वेढङ्गी घटनायें ऋथवा हास्यपूर्ण परिस्थितियाँ, ऋथवा पात्रों ऋौर घटनाओं के मिश्रण से जो चित्र सामने ऋायगे वे ही सुःखान्तकी के हास्य के मूल स्रोत होगे।"

बेन जानसन—'सुःखान्तकी, समाज तथा युग प्रतिविम्ब प्रदर्शित करती है; उसमे मनुष्यों की मूर्खतातथा अनौचित्य का दर्शन है। जब कभी विशेष चरित्र-दोष किसी व्यक्ति में इतना वढ़ जाता है कि वह उसकी अन्य शाक्तियों पर विजय पाकर उसे वशीभूत कर लेता है तभी

१--जॉन ड्राइडेन- 'प्रेफेस दु ऐन ईवनिंग्स जव'

२—िं क्विन्सी— थियरी श्राव लिटरेचर '

वह सु:खान्तकी का विषय वन जाता है। 199

टानस हावस— मनुष्य में एक विचित्र भावना विशेष है जिसका नामकरण नहीं हो सका है। इसका वाह्यरूप है हास्य। हास्य का जन्म त्र्यानन्द से होता है। हास्य का जन्म तभी होता है जब हम में यकायक दूसरों की या अपनी पहली कमज़ोरियों के विपरीत वड़प्पन तथा अष्ठता का अनुभव होने लगता है। आकिस्मक नवीनता हास्य का प्राण है।

सुलियर—सुःखान्तकी का मुख्य ध्येय त्रानन्द द्वारा शिक्ता प्रदान तथा सुधार है। सुःखान्तकी, व्यक्ति विशेष पर त्राधारित न होकर समाज विशेष त्रथवा वर्ग विशेष पर त्राधारित रहती है। 3

ड्राइडेन—'मु:खान्तकी के हास्य में द्रेष का भाव विशेष है। उसमें मनुष्य के अवगुणों का चित्रण आनन्द प्रदान के उद्देश्य से रहता है। शिचा अथवा सुधार की भावना उसमें प्रमुख रूप में न होकर गौण ही रहती है। यु:खान्तकी का कलाकार मानव के अवगुणों को उपहास्या-स्पद वना कर हममें सौजन्यपूर्ण हंसी लाने का प्रयत्न करता है। जब दर्शक अपने सामने अवगुणों का उपहास देखते हैं तो उन्हें दूसरों पर हॅसी आती हैं; तत्पश्चात् उससे वचने और सुधार की भावना का जन्म होता है। अ

टामस शैडवेल—'सु:खान्तकी के कलाकार का मुख्य ध्येय त्रानन्द प्रदान के साथ साथ शिक्ता प्रदान भी होना चाहिए। दु:खान्तकी के विपरीत हम सु:खान्तकी द्वारा त्र्राधिक समुचित रीति से सुधार की

१ - वेन जानसन-'एवरी सैन श्राउट श्राव हिज़ सू मर'

२-- टामस हाव्स- 'लेवायथन '

३—मुलियर—'टाटंफ ?

४—ड्राइडेन-'एसे छान ड्रेमेटिक पोयेज़ी'

## श्रालोचकों के वक्तव्य

भावना फैला सकते हैं।

जोज़ेफ ऐडिसन—'साहित्यिकों ने प्रकृति के फल, फूल, पेड़, पत्ती के वर्णन में हास्य के विशेषण का रूपक रूप में प्रयोग किया है जिससे यह प्रमाणित होता है कि हास्य की भावना तथा उसका प्रदर्शन मनोहर तथा सौष्ठवपूर्ण है। "

हेनरी फीलिडंक्न—'सु:खान्तकी के हास्य का आधार, मनुष्य का दिखाना, गर्व तथा पाखरड का उपहास है। जब हम किसी व्यक्ति का बनावटी व्यवहार देखते हैं तो हमें उस पर आश्चर्य होता है, तत्पश्चात् आनन्द मिलता है। पाखरडी मनुष्य के बनावटी व्यवहार से हमें साधारणतया अधिक आश्चर्य होता है फलतः हमारे आनन्द की मात्रा भी अधिक होती है।'3

मार्क एकिनसाइड—'उपहास की तीव्र दृष्टि, जीवन की श्रसम-रूपता, श्रसंगति तथा श्रसंबद्धता को उपहास्यास्पद वना कर दृष्टिय प्रस्तुत करती है। हमारी घृणा हमारे दृष्टिय को श्रौर भी तीव्र करती है। हमारे हृष्टिय की तीव्रता से ही मानव के श्रवगुणों तथा मूर्खताश्रों का शमन होता है।

श्रा जिदर गोल्ड हिमथ—'श्रा लोचकों ने सु: खान्तकी से निम्न वर्ग के चित्रण का वहिष्कार कर दिया है जिससे सु: खान्तकी रचना श्रस्मन हो गई है। जब किसी का उपहासपूर्ण वर्णन हम देखते हैं तो हममें श्रेष्ठता की भावना श्राती है। हास्य, इसी श्रेष्ठता की भावना

१-शैदवेल-'प्रेफ़ स दु ह्यू मरिस्टस

२ - ऐडिसन-'स्पेकटेटर'

२-फीब्डिङ्ग-'टाम जोन्स'

४—एकेनसाइद—'प्लेज़र्सं श्राच इमैजिनेशन'

का वाह्य प्रदर्शन है। ११

सैमुएल जानसन—'सु:खान्तकी की अब तक कोई सौ उवपूर्ण परिभाषा नहीं वन पड़ी है। प्रत्येक नाटकीय रचना जो हास्य प्रस्तुत करे सु:खान्तकी कही जा सकती है। परन्तु सु:खान्तकी रचना के लिए न तो हास्य अनिवार्य है, न निम्नवर्ग के जीवन का प्रदर्शन और न तुच्छ कथावस्तु।'र

लेसिक — 'मु:खान्तकी सुधार कार्य में घृणायुक्त परिहास व्यवहार में ला कर, हास्य का प्रयोग करती है। हास्य में ही इसकी शक्ति निहित है। इसी हास्य द्वारा हम दूसरों के अवगुणों को परख लेते हैं। यह हास्य एक प्रकार का कवच है जो हमें अवगुणों से दूर रखता है। नैतिकता में भी शायद इतनी हमारे वचाव की शक्ति नहीं है जितनी कि हास्य में है। '3

जेम्स वियेशी—'स्वाभाविक हास्य दो प्रकार का होता है। एक तो दैहिक और दूसरा भावात्मक। पहला शरीर को गुदगुदाने में और दूसरा विचार-विन्यास में प्रकट होता है। जीवन की किसी भी असंबद्ध तथा असंगत घटना अथवा विचार धारा अथवा मानसिक हिण्टकोण के फलस्वरूप हास्य प्रकट होता है। इस घटना, विचार धारा अथवा हिष्टकोण में कोध, दया तथा घृणा का लेश नहीं रहता है। कई ऐसी भी उपहासपूर्ण घटनाएँ हो सकती हैं जो स्वयं हास्य प्रकट न कर किसी सिद्धान्त विशेष अथवा रूढ़ि विशेष की और संकेत करें जिससे सहज ही हास्य प्रकट हो जाय।'

१ — गोल्डस्मिथ — 'पोलाइट लिंड्र'

२ -- जानसन-'रैम्बलर'

३ — लेसिङ्ग—'ड्रॅं मेटर्जी'

४-वियेटी--'पुसे भ्रान लाफ्टर'

### त्रालोचकों के वक्तव्य

जोज़ेफ़ प्रीस्टली—'विरोधात्मक विचारों अथवा घटनाओं के प्रद-रान द्वारा ही हास्य प्रकट होता है। जब कोई तीव्र भावना, अथवा आश्चर्यपूर्ण भाव एकाएक अवस्त्व हो जाय अथवा उलट किर कर बार बार आने लगे तभी हास्य का जन्म होता है। स्वभावतः हास्य तो किसी भी असंबद्धता अथवा असंगति द्वारा प्रकट होता रहता है, परन्तु इस असंबद्धता अथवा असंगति में गंभीरता का लेश नहीं होना चाहिए।'

ह्यू इलेयर—'सु:खान्तकी के विषय, मनुष्य के भीषण कार्य श्रथवा घोर वेदनाएं न होकर केवल वे ही छोटे मोटे दुर्गुण होते हैं जो मानव चिरत्र में रह कर, उसे सामाजिक रूप से दूषित कर हास्यास्पद बना देते हैं श्रीर जो दर्शकों को श्रसंगत प्रतीत होते हैं। मनुष्य के श्राचार विचार का संशोधन, उसकी श्रसामाजिकता का परिमार्जन तथा उसके सहज श्रवगुणों का उपहास संसार की श्रष्ट सेवा है।

कोलरिज—'वीज रूप में, विचारों तथा उपमेयों के विरोधाभास में ही हास्य सिन्निहित है। इसका उपयोग श्राश्चर्यान्वित करना है। प्रहसन में हमें हास्य इसी कारण मिलता है कि उसमें श्रसंगत कार्यों का लेखा रहता है, परन्तु वे कार्य ऐसे नहीं होते जिनसे किसी को शारीरिक श्रयवा मानसिक चिति पहुँचे। उसका ध्येय केवल हास्य ही प्रदर्शन है। सु:खान्तकी का श्रानन्द श्रन्दर से प्रस्फुटित होता है जब हमारी कुछ श्रस्थायी श्रीर सरल परन्तु पाशविक प्रवृतियाँ, हमारे मस्तिष्क पर छा जाती हैं तभी उनसे श्रानन्द का जन्म होता है।

विजियम हैज जिंद-हास्य और रोदन का प्रस्फुटन तव होता है

१-जोज़ेंफ प्रीस्टजी-'ए कोसँ आव जेक्चसँ आन आरेट्री'

२-स् इनेयर-'लेक्चर्स थान रेट्रिक'

३-कोलारज-'लिटररी रिमेन्स'

जव हम यथार्थ श्रीर श्रसाधारण भावों तथा विचारों में विरोध पाने लगते हैं। गंभीर कार्यों के सम्पादन में यदि श्रड़चनें श्राएँ श्रथवा हमारी सरल श्रीर सहज इच्छा के विरुद्ध कोई च्रतिपूर्ण कार्य हो जाए तो हम रो पड़ते हैं। हम केवल उन्हीं विषयों पर हंसते हैं जो महत्वहीन हों, श्रयवा जो हम सोचे विचारे बैठे हों उसके विपरीत कोई ऐसा कार्य हो जाय जिनका फल कष्टदायक न हो। जब हम यकायक कोई श्रसंगत कार्य श्रयवा वस्तु देखते है तो हमें हंसी श्रा जाती है। इसका कारण यह है-कि जब तक हमारा मस्तिष्क उस श्रसम्बद्धता को समभे सममे तब तक हम श्रद्धहास कर बैठते हैं। वास्तव में हास्य की भित्ति विचारों श्रयवा भावों की श्रसंबद्धता ही है; हास्यास्पद वे ही वस्तुएँ हो सकती हैं जो साधारण नियमों के तथा हमारी बुद्धि के माप के श्रमुक्ल न हों। जब विचार, भाव श्रयवा कार्य हमारी तर्क शिक्त श्रीर बुद्धि के सम्मुख श्रसंगत रूप में श्राते हैं तभी वे हास्यास्पद वन जाते हैं।?

स्तीदा—सुःखान्तकी केवल उन्हीं पात्रों की खोज में रहती है जो साफ़ हृदय के, स्पष्ट वक्ता, हंसमुख तथा करुणामय होते हैं। ये पात्र लीवन की पगदिख्डियों को पकड़े हुए ख्रानन्द की खोज में सहज भात से निकल पड़ते हैं। जहा कहीं भी उन्हें यह ख्रानन्द मिला वे उसी में ख्रापने को मूल कर, घुल मिल जाते हैं।

टामस कार्काइल—हास्य की आतमा में सारे जीवधारियों के प्रति सहज करुणा और सहानुभूति होनी चाहिए। यह आतमा दयापूर्ण, सरल तथा सुकुमार होते हुए मॉ की प्रेम-पूर्ण किड़की के समान ही होती है। इस हास्य की आतमा का पूर्ण-विकास तर्क अथवा मस्तिष्क

विलियम हैज़िलट—'शॉन विट ऐराड ह्यू मर' रस्ताँदा—'रेसीन एट शेक्सिप्यर'

में न होकर हृदय में होता है। वह उपहास के कटु वाक्य नहीं निकालती और न उसमें भर्सना ही की कोई मात्रा रहती है। उसमें तो प्रेम और सहानुभूति के भरने भरते रहते हैं और इसका प्रकाश हास्य अथवा अहहास में न होकर सहज तथा सरल मुस्कान में ही होता है। यह फूल न होकर उसका पराग मात्र है। यह उसी स्वभाव में प्रगट होता है जिसमें शान्ति, सहानुभूति, मानवता की ज्योति रहती है। जब मानव-स्वभाव संसार के सभी असंगत अंगों से अपना मान-सिक सामंजस्य स्थापित कर लेता है और उन असंगत रूपों के पीछे मानवता और सौन्दर्य का अनुभव करने लगता है तभी उसमें हास्य की सम्पूर्ण आत्मा का विकास होता है। अ

श्रार्थर शापेंनहायर—'हमें हंसी तभी त्राती है जब हम किसी वस्त श्रीर उसके मनोभाव में यकायक किसी श्रसम्बद्धता श्रथवा श्रसंगति देख लेते हैं। जिन जिन वस्तुश्रों से श्रीर जब जब हमें हंसी श्राती है, हम किसी विशेष वस्तु श्रीर वास्तविक मनोभाव में श्रसंगति श्रवश्य देखते हैं। 29

तो हन्दं —हमारे हास्य मे हमारी विजय-भावना निहित रहती है। जब हम कोई ऐसा असंगत हर्य देखते हैं जिसके द्वारा हमें यह सन्तोष होता है कि हम उस हर्य में अच्छा हुआ कोई पात्र नहीं थे तब हममें एक गर्व और विजय की भावना जाग उठती है। हम अपने को अच्छ, तथा साधारण मनुष्य से ऊँचा समक्षने लगते हैं। हम तब पूरी शक्ति से हंस पड़ते हैं। परन्तु इस विजयपूर्ण हंसी में किसी को न तो च्रति पहुँचनी चाहिए और न दुःख; यह हंसी तो हम केवल अपने को अच्छ तथा विजयी समक्ष कर ही हंसते हैं। हास तथा परि-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>टामस कार्जाइल—'एसे श्रान रिक्टर'

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup> आर्थर शापेनहायर—'दि वर्ह ऐज़ विल ऐगढ आइिंदया'

हास दोनो के प्रकाश में हमारी बुद्धि दूसरी असंगत वस्तुओं से होड़ लोती रहती है। जब जब हमारी अंष्ठता स्थापित होती है तब तब हमें हंसी आती है।

इसके श्रितिरिक्त जब कभी हम जीवन के श्रिसंम्बद्ध दृश्य श्रियंग श्रसंगत विचार को यकायक समने देखते हैं तो हास्य प्रस्तुत होता है। इस श्रसम्बद्धता में चृति की भावना न होकर एक सहानुभूति की भावना प्रगट होने लगती है जिसके साथ साथ हास्य का भी दर्शन होता है।

इमरसन—'सु: खान्तकी का त्रानन्द मस्तिष्क से सम्बन्धित है। जव हमारे त्रानुमान के प्रतिकृत, शृंखलाहीन त्राथवा त्रासंगत संवाद त्राथवा कार्य होता है हमें त्रानन्द प्राप्त होता है। हंसी तो हमें तभी त्राती है जब त्रांखों, से देखने त्रीर कानों से सुनने पर बात तो ठीक जंचे मगर वास्तव में वह सत्यता यथार्थ से दूर हो। है

जार्ज मेरिडिथ—'मु:खान्तकी की आत्मा सामाजिक जीवन से संबंधित है। उसमें सहानुभूति की मात्रा विशेष रूप में रहती है और वह वह हर समय चौकत्री रहती है। जब कभी वह, समाज मे तथा मनुष्य के चरित्र से अनुचित गर्व, पाखराड, बनावट, अनौचित्य, दुःशीलता, छल, तर्क-विहीनता, अशिष्टता, अज्ञान, डींग, शोख़ी, मिध्याभिमान, अस्थिरता, निर्लं जता, चापलूसी, हठ-धर्म, अन्ध-विश्वास, असंयम, अनर्थकता, असंगति देखती है तो वह इस पर सहज रूप से छींटे कसती है जिसके पश्चात् स्वामाविक रूप से हंसी फूट पड़ती है। सुःखान्तकी वास्तव में हमारे मानसिक हास्य की छाया है। वह भावनाएँ नहीं जाग्रत करती वह तो केवल एक नैतिक हिष्ट से संशो-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>ले हन्ट—'विट ऐयह खुमर'

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>इमरसन—'लेटर्स ऐ**रड सोशल ए**म्स'

#### श्रालोचकों के वक्तव्य

धन श्रौर परिमार्जन का ही कार्य किया करती है। ११

थियो होर लिप्स— 'सु: खान्तकी में हमें उस वस्तु के हमेशा दर्शन होते हैं जो वास्तव में है तो छाटी, तुच्छ और जुद्र परन्तु वह अपनी रूपरेखा आडम्बरपूर्ण तथा विशाल बनाए हुए है। जब जब ये जुद्र और तुच्छ चीजे अपनी परिधि छोड़कर विशाल बनने की असफल चेष्टा करती हैं तभी हमें हंसी आती है। सु: खान्तकी में आनन्द प्रस्फटन के दो महत्वपूर्ण स्थल होते हैं पहला तो जब यकायक इस असंगति को हम देखते हैं और दूसरा जब उसको ठीक परिमाण में समक्त कर हंस बैठते हैं। हम यह सोच कर चले थे कि वास्तव में हमें काई महत्वपूर्ण और स्वाभाविक कार्य के दर्शन होंगे मगर अनुमान के प्रतिकृत हमें उसके स्थान पर दूसरी ही और छोटी वस्तु देखने को मिलती है। '२

हेनरी बर्गसॉ—(१) 'सुःखान्तकी का हास्य मनुष्य से संम्वधित है। (२) इसका प्राण समाज में निहित है; कृत्रिमता, श्रसंगति, हठधर्म की यह शत्रु है।

- (३) इसमें भावनात्रों की जागृति के बजाय मानसिक जागृति रहती हैं।
- (४) इसके हास्य का ध्येय मनुष्य का दर्प दमन कर संशोधन तथा सुधार है। यह एक प्रकार से समाज के विरुद्ध चलने वाले से प्रति-शोध लेती है।
- (५) इसका उद्देश्य च्रति न पहुँचा कर केवल ऐसे छींटे कसना है जिससे सहज ही में आनन्द आए।

डन्ल्यू॰ मैक्ड्रगल—'हास्य प्रदर्शन के लिए ऐसी परिस्थिति स्राव-

१. जार्ज मेरिडिय—'थियरी श्राव कामेडी'

२. थियोडोर जिप्स-- कामिक ऐण्ड स्मूमर'

श्यक है जो थोड़ी बहुत उलभने पैदा करे तत्पश्चात् हममें सहानु-भृति जगाए। हास्य हमारे जीवन में ढाल का काम करती हैं, जव जव हम मानव-समाज की कमज़ोरियों से चुिभत होने लगते हैं उसी समय हास्य हमको समभा बुभाकर सन्तोष दे देता है।'

# ४ चतुर्थ खराड

मिश्रित की

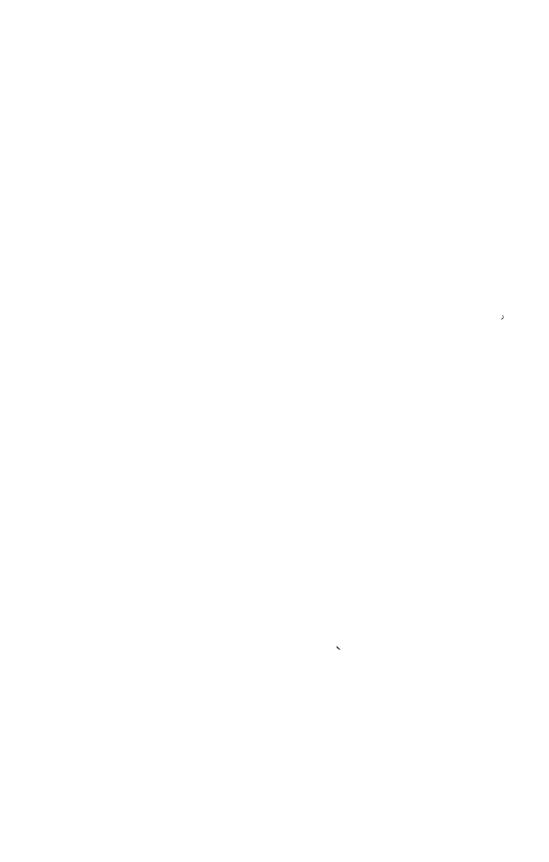

### मिश्रितांकी की समस्या

दुःखान्तकी तथा सुःखान्तकी की निर्माण शैली के सम्पर्क में यह प्रश्न साधारणतः उठता है कि इन दोनों प्रकार के नाटकों में केवल ऋलग त्र्यलंग रस का परिपाक हो त्र्यथवा दोनों के दृश्यों में सम्मिश्रण होना चाहिए। प्राचीन यूनानी त्र्यालोचक दुःखान्तकी रचना में केवल एक ही रस का परिपाक चाहते हैं। उनके सिद्धान्तों के अनुसार श्रेष्ठ दु:खान्तकी वही है जिसमें शुरू से त्राख़ीर तक एक ही रस का परिपाक तथा एक ही भावना की पुष्टि हो। करुण तथा भय के माध्यम से मानव के चरित्र का संशोधन उनका मुख्य ध्येय था। रोमीय दुःखान्तकीयों मे भी यही सिद्धान्त मान्य रहा श्रौर यूनानी लेखक यूरिपाइडीज़ तथा साफोक्नीज़ के नाट्य सिद्धातों के ऋनुसार रोमीय लेखकों ने दुःखान्तकी की रचना की जिसमें इत्याकाराड ही विशेष रूप से प्रदर्शित हैं। इन लेखकों ने दु:खान्तकी के वस्तु, उसकी प्रगति, तथा उसके त्रापदकाल में कच्णा रस के प्रसार के लिए केवल दुःखपूर्णं परिस्थिति, दुःखपूर्णं पात्र तथा दुःखपूर्णं वातावरण निर्माण कर अपने ध्येय की पूर्ति की। रोमोय नाटकों में तो भय की इतनी श्रिधिक मात्रा है कि कहीं कहीं करुणा के स्थान पर वीभत्स ही श्रिधक दिखलाई देता है।

मिश्रिताकी समस्या के दो पहलू ध्यान देने योग्य हैं पहला तो है स्रांकों तथा गर्भाकों के संजोने में स्रोर दूसरा है साधारण वातावरण से संबंधित। मिश्रित रूप से स्राकों को संजोने का प्रशन न तो यूनानी श्रीर न रोमीय नाटकों में ही उठता है। संस्कृत नाटकों के श्रंक-सुजन में भी यह प्रश्न नहीं उठता, वह उठता है उनके वातावरण के संबंध में। परन्तु ग्रंग्रेज़ी नाटकों में विशेषतः दुःखान्तकी रचना में यह प्रश्न वहुत जटिल रूप से सामने त्याता है। संस्कृत तथा ऋंग्रेज़ी सु:खान्त-कीयों के वातावरण में विचित्र साम्य है। भवभृति ने करण रस का परिपाक ही श्रेष्ठ कला माना है श्रौर शेक्सपियर के सु:खान्तकीयों में भी इसी रस का समुचित रूप से परिपाक हुन्रा है। संस्कृत साहित्य के 'ग्रमिज्ञान शाकुन्तल', 'उत्तर रामचरित', तथा 'मुद्राराज्तस' में श्रौर शेक्सिपयर विरचित 'ट्वेल्फय नाइट', 'टेम्पेस्ट' तथा 'सिम्वेलीन' में वातावरण की दृष्टि से वहुत ऋधिक साम्य है। शेक्सिपयर के सुः वान्तकी ग्रारंभ से ही करण परिस्थित लिए ग्रवतरित होते हैं। कभी तो यह परिस्थिति इतनी करुणापूर्ण होती है कि पाठक को यह डर लगा रहता है कि सु:खान्तकी कहीं दु:खान्तकी में परिणत न हो जाय। इस वातावरण के ग्रन्तर्गत इम कहीं मैत्री की दुर्दशा, कहीं भविष्य के प्रति घोर त्राशंका, कभी प्रेम का तिरस्कार कभी भ्रातृ-भाव के विपरीत भ्रातृ-वैमनस्व तथा हत्या की तैयारी श्रौर कहीं सती स्त्री की अवहेला देखते हैं। नाटक के मध्यांकी में कारुएय का संचार इतने तीव गिव से होता है कि हम कभी कभी हताश हो उठते है। परन्तु पटाचेप होते होते दुर्भाग्य, हठ धर्मी, विछोह, तथा घृणा के वादल फटने लगते हैं ग्रौर सौभाग्य सूर्य की रिशमया सम्पूर्ण वातावरण को ग्रनुरंजित कर सफलता, शान्ति तथा हर्ष का इन्द्र-धनुष त्राकाश में तान देती हैं।

संत्कृत नाटकों में यद्यपि दुःखान्तको नहीं है फिर भी सुःखान्तकीयों के अध्ययन में यह समस्या पूर्णतयः प्रस्तुत है। वातावरण की दृष्टि से, यदि ध्यान-पूर्वक देखा जाय, तो इन सुःखान्तकीयों की मिश्रितांकी नाम देना ही अधिक उचित जान पड़ेगा। संस्कृत के सभी सुःखान्तकी मंगला चरण से आरंभ होते हैं और उनका अन्त भी मंगला चरण से

### मिश्रितांकी की समस्या

ही होता है। यद्यपि अंग्रेज़ी के सुःखान्तकी मगलाचरण से आरम्भ तो नहीं होते मगर उनका अन्त मंगलाचरण से अवश्य होता है। परन्तु मंगलाचरण के साथ अन्त होने का यहा तालये यह नहीं है कि उसमें किसी देवता विशेष की प्रार्थना कर उनका आर्शीवाद लिया जाय परन्तु सुख, हर्ष और शान्ति का प्रसार भी मगलाचरण का ही भावुक-रूप है।

भुःखान्तकी में हर्ष के साथ साथ कारुएय की छाया लाना अथवा एक ही रस का पूर्ण-परिपाक नाटकीय दृष्टि से तथा मनोवैज्ञानिक रूप से कहा तक ठीक है इसका निश्चय हमे नाटकों के प्रभाव के आधार पर ही करना होगा। नाटकीय दृष्टि से मिश्रितांकी के सिद्धान्त की पुष्टि इसलिए होती है कि समस्त मानव-समाज का प्रतिविम्य नाटक मे प्रस्तुत होना चाहिए। इसी प्रतिबिम्ब की वास्तविकता से नाटक की श्रेष्ठता तथा उसकी व्यापकता का माप होता है। यदि नाटक जीवन का सम्पूर्ण चित्र नहीं प्रस्तुत करता तो वह नाटक अेष्ठ नहीं। केवल जीवन के दो एक स्थलों की लेकर जीवन का एकागी चित्र खींच देने मे ही नाटक की सफलता नहीं प्रमाणित होती। उसमें केवल जीवन के सुःखपूर्ण अथवा हर्षपूर्ण स्थलों को ही लाकर रखने मे हमें जीवन का भ्रमपूर्ण चित्र मिलेगा श्रौर हमें उस पर विश्वास न होगा क्योंकि इम सम्पूर्ण जीवन में उस चित्र की सत्यता नहीं पाएगे। इस प्रकार की गुलती कुछ घोर आशावादी कलाकार कर सकते हैं। जीवन की सफलता, उसका अानन्द तथा उसका हर्ष प्रदर्शित करने की धुन में वे कुछ ऐसे चुने हुए दृश्य ही प्रस्तुत करते हैं जिनको देखने के पश्चात् हमें यह भ्रम होने लगता है कि जीवन क्या वास्तव में इतना ही त्र्यानन्द-मय तथा हर्षपूर्ण है जितना कि नाटखकार ने प्रस्तुत

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> देखिए- काव्य की परखं

किया है १ जीवन में तो हमें कृदम क़दम पर कठिनाइयों, दुःख तथा निराशा के वादल मंडराते हुए दिखलाई देते हैं।

इसके विपरीत कुछ नाट्यकार जीवन के केवल दु:खपूर्ण, पीड़ा मय तथा करुण स्थल चुनकर नाटक में प्रस्तुत करते हैं श्रीर हर्षपूर्ण स्थलों को जानवू कर निकाल फें कते हैं। इस प्रकार के नाटकों में भी हमें जीवन के सम्पूर्ण चित्र के बजाय एकांगी चित्र मिलता है। उसके देखने के पश्चात् हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि जीवन क्या वास्तव में इतना ही दुःख-पूर्ण तथा पीड़ामय है अथवा उसमें हर्प श्रीर श्रानन्द भी है। क्योंकि जव हम जीवन के विराट साम्राज्य पर दृष्टि डालते हैं तो कहीं वालक वृन्द किलोलें करता है, कहीं युवा युवती प्रेम पाश में बंधते दिखलाई देते हैं और कहीं वृद्ध अपनी भूरी त्राखों में मुस्कान लिए इस हर्ष पूर्ण संसार को देखते फिरते हैं। केवल दु:ख-पूर्ण स्थलों से नाटक निर्माण में हमें नाट्यकार की प्रतिभा पर सन्देह होने लगता है। हमें यह जात होता है कि निराशावाद के प्रसार की धुन में वह जीवन की सत्यता को न देख कर केवल उसके एक हो अंग पर प्रकाश डाल रहा है। सम्पूर्ण रूप से दुःखान्तक तथा सःखान्तक शैली में लिखे गए नाटकों में हमें जीवन का वास्तविक, यथार्थपूर्ण तथा प्रतीतिजनक चित्र न मिल सकेगा । इस नाटकीय दोष को हम एकांगी दोष कह सकते हैं श्रीर जब तक कलाकार श्राशावाद श्रथवा निराशावाद का चश्मा लगाए रहेगा तव तक उसे जीवन का सम्पूर्ण चित्र नहीं मिलेगा।

कलाकार जव तटस्थ होकर जीवन को देखता है तभी उसे जीवन का सम्पूर्ण चित्र दिखलाई है। इस दृष्टि से उसे जीवन सुख तथा दुःख दोनों से संलिप्त दिखलाई देगा। कभी वह वालकों की दृप्पूर्ण कीड़ाऍ देखेगा, कभी संगीत की मधुर ध्विन सुनेगा, कभी प्रभात का स्पर्श उसे ग्रान्दोलित करेगा, कभी स्वर्णिम सन्ध्या में उसे प्रभा

### मिश्रितांकी की समस्या

संगीत की रागिनियों का आवाहन मिलेगा। इसके विपरीत कभी उसे वालकों की अनायास मृत्यु, युवाओं तथा क्षियों का करण क्रन्दन तथा भाग्य चक्र की विषमता के दुःखंदैन्यपूर्ण जीवन का भी चित्र मिलेगा। उसे जीवन चक्र में पड़े हुए मानव का कभी हास कभी क्रन्दन, कभी हर्ष कभी पीड़ा, कभी सन्तोष कभी विद्रोह दिखलाई देगा। इसी मिश्रित जीवन को पूर्ण-रूप से प्रदर्शित करने में ही कलाकार की श्रेष्ठता प्रमाणित होगी।

तटस्थ-रूप से मिश्रित जीवन की भाकी दिखलाने में भी लेखक को स्वाभाविक रूप से कोई न कोई दृष्टिको ए अथवा कोई न कोई दार्शनिक विचार त्राधार रूप से त्रपनाना पड़ेगा। त्रपनी रुचि, श्रपने स्वभाव, श्रपने धर्म, श्रपने संस्कार तथा विश्वास का सहारा मात्र लेते हुए उसे जीवन के उन ऋटल सत्यों का निरूपण करना पड़ेगा जो त्रादिकाल से, समय पर विजय पाते हुए, त्राज तक विद्यमान हैं। ये सत्य कौन हैं, उनकी भित्ति क्या है, उनकी सीमाएं क्या है, उनका विस्तार क्या है, इसका निर्णय कलाकार की निजी श्रनुभृति तथा जीवन के सफल निरीक्तण द्वारा ही हो सकेगा। यदि लेखक की निजी अनुभूति अत्यन्त कदुता पूर्ण है और जीवन मे क्रन्दन के सिवाय उसे कुछ श्रौर नहीं मिला तो उसे श्रपनी इस कटु श्रनुभूति तथा जीवन के श्रटल सत्यों का सहारा ले उसमे साम्य उपस्थित करना पड़ेगा। वैषम्य-पूर्ण जीवन का एकागी चित्रण जीवन की श्रसत्य भावनात्रों का प्रसार करना है। उदाहरण के लिए कला-कार एक कटु दृश्य चुनता है। यह दृश्य है उस बुड्ढी भिखारिन-के चिथड़े से लिपटे हुए शरीर तथा उसके पास सोया हुन्रा दीन हीन वालक का जिसके मुंह पर मिक्खयाँ भिनभिना रही हैं श्रौर भिखारिन भूख की ज्वाला तथा ग्रीष्म के ताप से विह्नल हो रही है। इस चित्र को देखते ही कलाकार के मन में द्वन्द्व उपस्थित होता है

स्रीर वह द्वन्द्व होता है जीवन के इस यथार्थ हर्य तथा उस स्रटल सत्य में जो स्रनादि काल से चले स्रा रहे हैं। यदि इस द्वन्द्व में लेखक ने केवल यथार्थ हर्य को ही सत्य मानकर, उन स्रलिखित स्रटल सत्यों की स्रोर से मुंह फेर कर नाटक लिखा तो उसमे स्रमरता के तत्व नहीं के वरावर रहेंगे। यदि उसने इस यथार्थ हर्य से ऊपर उठकर उन स्रटल सत्यों से उसका साम्य उपस्थित करने की चेष्टा की तो उसकी कला श्रेष्ठता की स्रोर स्रमसर होगी। द्वन्द्व में स्रटल सत्यों से विजय की पताका फहराने में ही कला की श्रेष्ठता मानी गई है। यदि बुड्डी भिखारिन तथा दीन हीन वालक का स्तुभित जीवन एक स्रटल सत्य मान लिया जाय तो हर्ष पूर्ण वालक, प्रमामिसिक्त दम्पित, स्रानन्द पूर्ण वसन्तोत्सव क्या स्रटल सत्य नहीं श्रेष्ठत को से केवल सत्य हैं तो मिश्रिताकी की महत् स्रावश्यकता है। यदि इनमें से केवल कोई एक ही सत्य जान पड़ता है तो उसमे कलाकार की रुचि स्रधिक है स्रोर जीवन की वास्तविकता कम या नहीं के वरावर।

इसी सिद्धान्त के विरुद्ध, यदि 'उत्तर राम चरित' तथा 'शाकुन्तल' श्रीर 'टवेल्फथ नाइट' तथा 'सिम्बेलीन' में केवल सुख ही सुख का प्रदर्शन रहता श्रीर दुःख की छाया भी कहीं दिखलाई न पड़ती तो उनमें भी हमे जीवन का सम्पूर्ण चित्र नहीं मिलता। परन्तु ऐसा न होकर इन चारों नाटकों मे सुख दुख, हष निषाद तथा श्रानन्द श्रीर पीड़ा सबका सम्यक निरूपण है। इन श्रेष्ठ नाटकों के श्रेष्ठ नाट्य-कारों ने श्रपनी रुचि, श्रपने विश्वास, श्रपने संस्कारों का सहारा मात्र लेते हुए कुछ श्रटल सत्यों की श्रमरता घोषित की है। परन्तु ये श्रटल तथा श्रालिखत सत्य हैं क्या ?

संसार मे, मानव के अवतरण के दिन से लेकर आज तक ही नहीं विक जब तक मानव इस संसार में रहेगा, कुछ अटल सत्यों के दर्शन होते आए हैं और होते रहेंगे। इस संबंध में ईसाई धर्म

### मिश्रितांकी की समस्या

की एक पौराणिक गाथा उल्लेखनीय है। कहा जाता है कि जव ईश्वर ने स्रादि पुरुष स्रादम का निर्माण किया स्रीर उसे ईडन की वाटिका में रहने का आदेश दिया तों कुछ दिनों वाद आदम ईश्वर के पास मुंह बनाए हुए आए और कहा-'हे परम पिता! इस बाटिका में मेरा जी नहीं लगता, मैं उदास रहता हूं। मुक्ते कोई साथी दीजिए ११ ईश्वर ने प्रार्थना स्वीकार कर ली ग्रौर ग्रादम के वक्तस्थल से एक छुंटी सी हड्डी निकाल कर आदि नारी, हौत्रा का निर्माण कर यादम के हवाले किया। यादम ख़ुशी ख़ुशी वाटिका में याए श्रीर उनके दिन हंसी खुशी में बोतने लगे। मगर कुछ दिनो वाद हौत्रा ने उनको सताना शुरू किया त्रीर वे इतने कृद हुए कि उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे ईश्वर के पास जाएंगे श्रीर हौत्रा उनको वापस दे देंगे। ऋपना निश्चय उन्होंने दूसरे दिन ही पूरा कर दिखाया और वे ईश्वर के पास जा पहुँचे और विवश हो कहा-'परमेश्वर! हौ आ को वापस लीजिए, मैं इसके साथ एक च्राण भी नहीं रह सकता १ परमेश्वर ने ख़ुशी ख़ुशी हौ त्रा को वापस ले लिया श्रीर श्रादम श्रपने सर का वोक उतार कर ईडन वाटिका श्राए। मगर श्राते ही उन्हें जीवन का स्नापन काटने लगा, उन्होंने लाख मन को समकाया, ऊँच नीच सुकाया मगर सूनापन वढ़ता ही जाता था। उन्होंने हार मान कर हौ आ को ईश्वर से वापस लाने का निश्चय किया। वे ईश्वर के यहाँ फिर पहुँचे श्रौर प्रार्थना की-'हे ईश्वर ! मुफ्ते हौ त्रा को लौटा दीजिए, मैं उसके विना मालूम होता है नही रह सकता, मुभे जीवन का एकाकीपन काटे खाता है'। ईश्वर मुस्कुराए श्रीर हौ श्रा को श्रादम के हवाले किया। मगर कुछ ही दिन वीतने पाए थे कि वही पुराना भगड़ा फिर चला, हौ आ ने उन्हें फिर सताना शुरू किया। आदम ने वहुत चाहा कि भगड़ा निवट जाय, मगर यह कहां होने का १ त्रादम ने हौत्रा को हमेशा

के लिए ईश्वर के हास छोड़ ग्राने का दढ़ निश्चय किया श्रौर इसी निश्चय के अनुसार वे हौत्रा को लेकर ईश्वर के पास पहुँचे और हाथ जोड़ कर प्रार्थना की- 'हे देव! हमारी प्रार्थना मानी जाय, त्राप होत्रा को वापस लें लें, इसके साथ जीवनयापन त्रसंभव है' १ ईश्वर बड़े ज़ोर से हँसे श्रीर चुपचाप उन्धेंने ही श्रा को वापस ले लिया। त्रादम ख़ुशी ख़ुशो ऋपनी वाटिका में वापस ऋा पहुँचे श्रौर सोचा चलो अञ्छा हुआ छुटकारा मिला। मगर कुछ दिन बाद फिर वही पुरानी हालत । हर जगह उन्हें हौत्रा की तस्वीर दिखलाई देती, उसकी सुधि उन्हें बार बार आती और वे उसके विना बेकल रहने लगे। उसका मुख, उसकी भाव भगी, उसके हाव भाव उन्हें रह रह कर वेकल करने लगे। उन्होंने ऋपने को वहुत समभाया मगर मन कहाँ समभता वह तो उनके क़ाबू के वाहर था ; उन्होंने निश्चय कर लिया था कि इस बार वे हौत्रा का मुंह भी न देखेंगे; मगर उसकी शकल तो हर जगह जैसे चित्रित दिखलाई देती थी। उनका मन उनका नहीं रहा । उन्होंने ऋाक़िरी वार यही निश्चय किया कि चलकर हौत्रा को ले ही त्राना चाहिए। मन मारे वे फिर ईश्वर के यहाँ जा पहुँचे ऋौर नत मस्तक हो कहा—'देव ! हमें हमारी हौ ऋा वापस मिल जाय'! ईश्वर यह प्रार्थना सुन कर बहुत क्रोधित हुए श्रीर श्रादम को हौ श्रा लौटाकर कहा- 'ख़वरदार! अब फिर तुम कभी इसे वापस करने आए तो तुम्हारी ख़ैरियत नहीं। आदम, भाग्य तथा देवी आदेश और हो आ तीनो को साथ लाए और फिर कभी ईश्वर के यहाँ न गए।

इस पौराणिक गाथा में एक अटल सत्य का दिग्दर्शन होता है। अदम और हौ आ—आकर्षण, स्नेह, तथा ममता के प्रतीक हैं। ईश्वर अथवा नियति के आदेशानुसार अव तक स्त्री तथा पुरुष आकर्षण, स्नेह तथा ममता के भूले में भूलते आए हैं। आदम की

### मि श्रितांकी की समस्या

पहली शिकायत पर ईश्वर केवल मुस्कुराए थे। उनकी मुस्कुराहट में मानव की इच्छा के प्रति सहानुभूति थी, वे त्रादम की सरलता तथा जीवन की त्रानिश्चता पर मुस्कुराए। दूसरी वार वे वड़े जोर से हसे थे। उनके त्राहहास में मानव के त्राशान के प्रति गहरी सहानुभूति थी। तीसरी वार उनका क्रोध त्रादेश में परिशात होकर जीवन का एक त्रामिट सत्य वन कर रह गया: यह सत्य है वही प्रेम, त्राक-षंशा तथा लालसा। यह सत्य साहित्य, समाज, सभ्यता तथा संस्कृति की सीमाएँ तोड़ता हुत्रा त्रादि काल से त्राज तक जीवन में प्रस्तुत है। ये त्रामिट हैं, त्राटल हैं, त्रालिखित हैं।

जीवन के अन्य सत्यों का दिग्दर्शन बुद्ध-धर्म की लोक गायाओं में सरलता से होता है। कहा जाता है कि एक बुढी स्त्री अपने इकलौते बेटे का मृत शरीर लिए गौतम के मठ मे आई और उनसे अपने वेटे को जीवन दान देने की भिन्हा रो रो कर मागर्ने लगी। गौतम ने वृद्धा को बहुत आश्वासन दिया और जीवनदान देने की प्रतिज्ञा की। मगर श्रपनी प्रतिज्ञा के साय उन्होंने एक छोटी सी शर्च भी रखी। उन्होंने वृद्धा से त्राग्रह किया कि वह जाकर नगर के किसी भी घर से मुट्टी भर सरसों के दाने माँग लावे श्रौर वे वालक को जीवनदान दे देंगे। वृद्धा त्राशा की ऋधीरता में उठी और चली। उसके जाते जाते गौतम ने कहा 'वृद्धा, दाने उसी घर से लाना जहाँ पर किसी की मृत्यु न हुई हो। १ वृद्धा आक्रांकाचा तथा आशा की डोर पकड़े घर घर घूमने लगी। उसे मुट्टी भर सरसों सबने वड़ी ख़ुशी से दिया मगर उसके पूछने पर कि घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई सवने अपने अपने दुखड़े रोने शुरू किए। किसी ने अपने पिता, किसी ने माता, तथा किसी न अपने बालक की अकाल मृत्यु की कहानी कही। वृद्धा हताश न हुई, वह धैर्य से नगर के हर घर मे गई मगर हतभाग्य वृद्धा को सवने निजी दुखड़े सुनाए। वृद्धा ख़ाली हाथ तथागत के पास

श्राई श्रीर कहा—'महाभाग! सरसों तो मुक्ते बहुत मिला मगर ऐसा घर कोई न मिला जहाँ पर किसी न किसी की मृत्यु न हुई हो।' गौतम ने जीवन की श्रनित्यता, ईश्वर की शक्ति तथा जीवन-हित के श्रमोघ श्रम्त्र धैर्य पर प्रवचन दिया। मृत्यु, धैर्य तथा ईश्वरीय नियमों की शक्ति मानव जीवन के श्रमिट सत्य हैं।

महाभारत में जब युधिष्ठिर पाठशाला पहले पहल गए तो उन्हें गुरु ने पाठ पढ़ाया-'कोध पर विजय सच्ची मानवता हैं।' वालक युधिष्ठिर ने पाठ हृदयाकित कर लिया। दूसरे दिन वे अपनी पोथी के एक भी पाठ याद करके न ले गए। शिच्छक बहुत कुद्र हुए। उन्होंने युधिष्ठिर की ख़्व पूजा की और उन्हें इतनी मार मारी कि जिसका वर्णन नहीं मगर वालक युधिष्ठिर मुस्कुराता रहा; गुरु और भी कोधित हुए और अपनी मार फिर दुहराई मगर युधिष्ठिर फिर भी हंसते रहे। गुरु ने हताश होकर शिष्य से पूछा-'युधिष्ठिर तुमने इतनी मार खाई और दुम्हें ज़रा भी दुःख नहीं। प्रतिज्ञा करो कि आगे सब पाठ याद करके ही पाठशाला आओगे १' युधिष्ठिर ने कहा-'गुरुवर। में अभी तक आपको पहली शिच्चा को याद कर रहा था-'कोध पर विजय सच्ची मानवता है।' 'मैंने आज यह पाठ पूरी तरह याद कर लिया। गुरु नत मस्तक हुए और वालक को हृदय से लगा लिया।' च्मा और शान्ति जीवन के अटल सत्य हैं।

यदि नाट्यकार प्रेम, त्राकर्षण, लालसा, मरण, धेर्य, श्रद्धा तथा ज्ञार शान्ति के अटल सत्य अपने नाटकों में प्रदिश्चित कर सके तो उसकी महत्ता वनी रहेगी। ये सत्य हमें जीवन के पग पग पर दिखलाई देते हैं। इन्हीं के सहारे जीवन, जीवन वनता है। इन्हीं की मर्यादा की रज्ञा में जीवन की सार्थकता है। विना इनके जीवन नीरस शुष्क तथा उथला रहता है। प्रेम जीवन की नौका है, श्राकर्षण तथा लालसा उसके पतवार हैं ज्ञाम श्रद्धा, तथा शान्ति उसका निर्दिष्ट

### मिश्रिताकी की सगस्या

स्थान है।

निष्कर्ष-रूप में हम यह कह सकते हैं कि यदि नाटक के वातावरण में सुख, दुख; हर्ष, विषाद, श्रद्धा, विद्रोह; क्रोध तथा चमा का प्रसार है तो नाटक जीवन के समीप है त्रीर जीवन उसमें पूर्णतयः प्रतिविभिवत है। जीवन के सम्पूर्ण प्रतिविभव में ही नाटक का महत्व है; उसकी सफलता है, उसकी श्रेष्ठता है।

२

## मिश्रितांकी की कला

मिश्रितांकी की कला का प्रश्न, नाटकों के खंकों तथा गर्भा को के स्रजन तथा उनके सामंजस्य में उठता है। वातावरण की दृष्टि से हम मिश्रिताकी की श्रेष्ठता पर विचार कर चुके हैं; परन्तु देखना यह है कि मिश्रिताकी के खंक-सृजन में यह शैली कहां तक वांच्छित है। यदि हम शेक्सपियर लिखित दुःखान्तकीयों का अध्ययन करे तो हमें यह स्पष्ट रूप से जात होगा कि उन्होंने सभी श्रेष्ठ दुःखान्तकीयों के खंकों के बीच में किसी न किसी प्रहसनात्मक दृश्य का समावेश कर दिया है। इन प्रहसनात्मक दृश्यों में हम निर्मम हास्य तथा निम्न कोटि के मनुष्यों का महा तथा श्रिश्च संवाद सुनते हैं। शेक्सपियर की कला से अनिभन्न आलोचकों ने इन दृश्यों तथा खंकों को किसी अन्य लेखक की इति प्रमाणित करने की चेष्टा में खनेक प्रमाण इकट्ठे किए हैं। परन्तु श्रेष्ठ आलोचक जो शेक्सपियर की विशाल नाट्य-प्रतिभा से परिचित थे इस शैली को नाट्यकार की प्रतिभा तथा जीवनाध्ययन के अनुकूल समभते हैं। फिर भी मिश्रितांकी की कला पर दो विभन्न मत नाट्य-साहित्य की आलोचना में दृष्टिगोचर

होते हैं।

कुछ त्रालोचकों का मत है कि दुःखान्तकी की रचना में किसी भी प्रहसनात्मक हश्य का प्रदर्शन साहित्यिक हिए से महा तथा नाटकीय हिए से नितान्त ग्रसंगत है। इन लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि इस प्रकार के मिश्रित ग्रंकों के फल-स्वरूप जो नाटक लिखा जाएगा वह साहित्य न होकर कोई ऐसी राच्नसी वस्तु होगी जिसके ग्रध्ययन से मानव समाज रसातल की ग्रोर प्रस्थान करेगा। मिश्रितांकी के विरोधी ग्रौर विपन्नी सेद्धान्तिक रूप से इसका विरोध करते हैं। उनका कथन है कि इस प्रकार के ग्रंकों के सम्मिश्रण से न तो भय की उत्पत्ति होती है न करुणा की; ग्रौर विना इन दोनों भावनात्रों के उत्कर्ष के दुःखान्तकी ग्रूपने ध्येय की पूर्ति नहीं कर सकती। भय ग्रौर करुणा के उत्कर्ष में ही दुःखान्तकी की सफलता हैं ग्रन्थया नहीं।

इस धारणा के साथ साथ विपत्ती दल का यह भी कथन हैं कि यदि मिश्रितांकी में दोनों तरह के अंक अथवा गर्भांक साथ साथ रहेंगे तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव का प्रतिकार करते रहेंगे। उनका यह विचार हैं कि यदि नाट्यकार दुःखान्तक हश्य के वाद कोई प्रहसनात्मक हश्य उपस्थित करेगा ती दुःखान्तक हश्य का न तो कोई समुचित प्रभाव दर्शकों पर पड़ेगा और न करण रस का ही सम्पूर्ण परिपाक हो पाएगा। दर्शकों को यह प्रतीत होगा कि वे ज़वरदस्ती करणा जगत से उठा कर एक हास्यपूर्ण जगत में डाल दिए गए हैं। दुःखान्तक हश्य देखते देखते दर्शकों की स्वाभाविक इच्छा यह रहती है कि दुःखान्तकी का अन्त शीझातिशीझ ज्ञात हो जाय और वे जान लें कि नाटक के अन्त में नायक की क्या गति हुई। दर्शक वृत्द

<sup>े</sup> देखिए—'दुःखान्तकी' खरड

### मिश्रितांकी की कला

नायक की प्रगति दुःखान्तक पथ पर देखते रहते हैं और जब इस प्रगति में वाधा पड़ती है तो दर्शकों को कोध आता है और उनकी करुण भावना प्रहसन की चोट से हताहत हो जाती है। वे समभने लगते हैं कि नाट्यकार ने सम्पूर्ण प्रभाव का प्रतिकार कर दिया।

मिश्रितांकी के समर्थक उपरोक्त सिद्धान्तों से बिलकुल सहमत नहीं हैं। हास्य द्वारा करुण रस के प्रतिकार के संबंध में उनके सिद्धान्त विलकुल भिन्न हैं। उनके सिद्धान्तों के अनुभार यदि नाट्यंकार द्धःखान्तक दृश्यों के बाद प्रहसनात्मक दृश्य प्रस्तुत करता है तो बजाय इसके कि करुण भावना का प्रतिकार हो, करुण-भावना और भी गहरी हो जाती है और उसका प्रभाव दशकों पर तीव्र रूप से पड़ता है। मिश्रिताकी के समर्थकों की यह धारणा है कि दो विरोधी रसों के साय साथ परिपाक से दोनों रसों की पूर्ण ऋौर हृदयग्राही व्यजना होती है। उदाहरण के लिए यदि नाट्यकार पीड़ायुक्त, दु:ख-पूर्ण तथा भयावह हर्य उपस्थित करने के बाद हास्य तथा विनोद का हर्य प्रस्तुत करता है तो इन दोनों रसों के विरोधाभास के कारण, दोनों का प्रभाव बहुत आकर्षक तथा हृदयग्राही हो जाता है। जिस प्रकार घोर श्रंघकार से निकलने पर हमें थोड़ा सा प्रकाश भी भला मालूम होता है और वह प्रकाश हमें लुभा लेता है, उसी प्रकार पीड़ायुक्त हर्यों के प्रदर्शन के बाद प्रहसनात्मक हर्यों का प्रदर्शन ऋत्यन्त मनोहर तथा चित्ताकर्षक होता है। इसके साथ साथ यह भी मनो-वैज्ञानिक सत्य है कि केवल एक ही रस के परिपाक से दर्शक-वृन्द ऊब उठता है, खीम जाता है तथा हताश हो जाता है; श्रीर इस प्रकार की भावना से नाटक के मुख्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। नाटकों का मुख्य उद्देश्य है आनन्द प्रदान और विरोधी रसों के परिपाक से ही स्नानन्द की सृष्टि होती है स्नन्यथा नहीं। इसमें तो कदाचित सन्देह नही कि यदि बहुत देर तक नाट्यकार करुणा का

ही संचार दर्शकों में करता रहा तो संभव है वे विह्नल हो जायं श्रीर जीवन की श्रानन्दपूर्ण शक्तियों की श्रोर से विमुख हो जायं श्रथवा साहस खो वैठें। दुःखान्तक हर्य देखने के पश्चात जब हास्य-पूर्ण हर्य देखने को मिलते हैं तो दर्शकों की श्रनुभूति गहरी, उनका श्रानन्द दुगना तथा जीवन के प्रति उनका विश्वास हढ़ हो जाता है।

इसमें सन्देह नहीं कि प्राचीन त्र्यालोचकों के सिद्धान्तों में मिश्रितांकी रचना, अंक सृजन की दृष्टि से, वर्जित है। कदाचित इस सिद्धान्त के वनाने मे उस समय का सामाजिक वातावरण तथा लेखकों की प्रतिभा का विशेष ध्यान रखा गया होगा। जैसा कि हम दुःखान्तकी खएड मे देख चुके हैं, भय और करुणा का प्रसार ही आलोचकों का प्रमुख ध्येय था जिसके द्वारा वे जीवन का परिमार्जन चाहते थे। उन आलोचकों के सीमित मनोवैज्ञानिक ज्ञान ने कदाचित इस वात की कल्पना भी न की होगी कि मानव अनुभूति, भावनात्रों के विरोधाभास द्वारा श्रीर भी गहरी तथा श्राकर्षक वनाई जा सकती है। श्रपने इस सीमित ज्ञान के फल-स्वरूप ही त्र्यालोचकों ने इस ,सिद्धान्त का प्रति-पादन किया होगा। श्रेष्ठ कलाकारों की कमी भी कदाचित इस सिद्धान्त के पीछे रही हो। किसी भी नाटक में केवल एक ही रस का परिपाक ग्रात्यन्त सरल होता है परन्तु एक ही नाटक में स्वाभाविक रूप से एक से अधिक रसों का परिपाक केवल अंष्ठ ही कलाकार कर सकते हैं। यह तो केवल वहीं कलाकार कर सकता है जिसने जीवन के अनिगनत स्थलों तथा अनेक स्तरों के अनुभव को अपने निजी त्रानुभव में इस प्रकार घुला मिला लिया हो कि जीवन के सारे गुप्त रहस्य उसके सामने खुले पड़े हों और जिसने अपनी कल्पना द्वारा, सम्पूर्ण जीवन के स्राधार स्वरूप जो दैवी सिद्धान्त संसार को परिचालित कर रहे हैं, पूर्णतयः हृदयंगम कर लिया हो। जो नाट्यकार ग्रपनी प्रतिभा द्वारा जीवन की अनेकता के पीछे एकता; विषमता के पीछे

### मिश्रिताकी की कला

विश्वास तथा अद्धा की भॉकी देखता है वही मिश्रितॉकी का सफल लेखक हो सकता है। केवल वही क्लाकार जिसकी हथेली पर साँसरिक जीवन का यथार्थ तथा उसकी शालीनता और आध्यात्मिक संसार का सार स्थित है और जो इन दोनों में एक्य स्थापित कर सके मिश्रिताकी का अेष्ठ नाट्यकार है।

नाटक की परिभाषा में हम यह सिद्धान्त स्थिर कर चुके हैं कि नाटक जीवन का अनुकरण तथा उसका प्रतिविम्ब है। इस सिद्धान्त के अनुसार कदाचित मिश्रिताकी ही जीवन के सबसे निकट है। सुःखान्तकी जीवन के सुख, हर्ष तथा आनन्द और दुःखान्तकी जीवन के दुख, पीड़ा, नैराश्य का दिग्दर्शन कराती है परन्तु मिश्रिताकी ही जीवन के सुख दुख, हर्ष पीड़ा, आनन्द तथा नैराश्य का एक साथ ही परिचय देती है। इस दृष्टि से तो मिश्रितांकी ही सर्व-श्रेष्ठ नाटक प्रतीत होता है। वास्तव में नाट्यकार के ऊपर मिश्रितांकी रचना में उत्तरदायित्व कहीं अधिक बढ़ जाता है। सुख दुख, हर्ष विपाद, आनन्द और नैराश्य का समुचित, श्रेष्ठ तथा श्रद्धायुक्त प्रदर्शन साधारण श्रेणी का कलाकार कदाचित सफलता पूर्वक नहीं दे सकता। यद्यपि मिश्रितांकी साहित्यिक सिद्धान्तो द्वारा वर्जित कर दी गई है परन्तु जीवन सिद्धान्त उसका पूर्ण समर्थन करता है।

मिश्रिताकी का समर्थन मानव-मनोविज्ञान के सिद्धान्त पूर्णता से करते हैं। मान लीलिए कि आपको सागर की लहरों की ऊचाई का सम्यक ज्ञान प्राप्त करना है। आप सागर के किनारे पूर्णिमा की रात्रि में जा पहुँचे। पूर्ण चन्द्र से आलोकित लहरों की चढ़ाई आपने ज्वार के रूप मे देखी और आपने ज्वार के फलस्वरूप लहरों की ऊँचाई मन में स्थिर कर ली और उसे ही स्वामाविक ऊंचाई मान ली। तत्पश्चात आप फिर सागर तट पर मध्यान काल में किसी दूसरे दिन जा पहुँचे। आपने देखा कि सागर में ज्वार नहीं, सागर शान्त है, उसकी लहरें

स्वामाविक रूप से थोड़ी ही ऊँची उठकर फिर शान्त हो जाती है। आपको भ्रम होना स्वामाविक ही हैं कि कहीं लहरों का पिछला माप गलत तो नहीं १ कहीं यह नया माप ही तो नहीं ठीक है १ ठीक यही दशा हमारे मानस की भी है। यदि आपने उसे हर्ष तथा आनन्द से उद्वेलित तथा तंरिगत देखा तो आप को यह भ्रम होगा कि वास्तव में जीवन हर्ष-सागर का ज्वार स्वरूप है। यदि आपने उसे दुख से सन्तप्त मध्यान में शान्त लहरों के समान देखा तो यह भ्रम होगा कि जीवन दुःख-सागर का माटा स्वरूप है। दोनों दृश्यों के समतुलन तथा अनुपात में ही लहरों की यर्थाय तथा स्वामाविक ऊँचाई का अनुभव हो सकता है। मिश्रिताकी जीवन के विशाल अनुभवों का समतुलन प्रस्तुत करती है। उसका स्थान श्रेष्ठ है; उसकी कला श्रेष्ठ है उसका प्रभाव श्रेष्ठ है।

मिश्रिताकी को समस्या तथा उसकी कला पर त्रालोचकों के कथन निम्नलिखित हैं।

3

## त्रालोचकों के वक्तव्य

सर फ़िलिप सिड्नी—'बहुत से अंग्रेज़ी नाटक न तो सु:खान्तकी हैं और न दु:खान्तकी । उनमें राजाओं और विदूषकों का ज़बरदस्ती सयोग मिलाया गया है जिसके कारण उनके पढ़ने के वाद न तो भय और न करुणा का संचार होता है और न वास्तविक आनन्द ही मिलता है। बहुत से नाटकों के सु:खान्तक भाग में केवल अश्लील गाली गलौज है जिससे हॅसी तो आती है मगर वह आनन्द नहीं मिलता जो अेष्ठ सु:खान्तकी से मिलता है।'

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>सर फ़िलिप सिड्नी—'ऐन एपालोजी फ़ार पोयेट्री' ।१४म

### त्रालोचकों के वक्तव्य

सर श्रार० हावर्ड — हमारे नाटक वास्तव में उच्चकोटि के हैं।
मगर यह मानना पड़ेगा कि उनमें श्रौर नाटकों के विपरीत हास्यपूर्ण श्रौर कारुणिक स्थलों का श्रस्वाभाविक मिश्रण है। केवल वेन जानसन ही ने यह सिद्धान्त नहीं रखा। मेरे विचार में दोनों स्थलो को श्रलग ही श्रलग रखना चाहिए क्योंकि एक दूसरे के उद्देश्य में विरोध है। नाट्यकारों को चाहिए कि वे श्रपने दर्शकों को, केवल एक ही वातावरण श्रौर विचारधारा में रखें। यदि उनमें नाट्यकार दुःखी भावनाएँ ला चुका है तो उसके साथ ही साथ हास्य का समन्वय ठीक नहीं। दर्शक इस मिश्रण से प्रसन्न नहीं होंगे श्रौर दोनों ही भाव एक दूसरे के प्रतिकार के कारण श्रपना पूरा प्रभाव न डाल पायेंगे। १०

जोजेफ ऐडीसन—''मिश्रिता की अंग्रेज़ी साहित्य का सबसे घृणित श्रीर राज्ञसी श्राविष्कार है। हास्य श्रीर दुख को मिलाने का प्रयास इतना श्रस्वाभाविक श्रीर श्रनुचित है कि इस विषय पर कुछ श्रीर श्रिषक कहना भाषा का दुरुपयोग होगा।"

सेंमुएल जानसन—''साहित्यकारों ने मिश्रितांकी की आलोचना भूल में पड़ कर की है। किसी भी तर्क से यह प्रयोग बुरा नहीं कहा जा सकता। जब हम यह मानते हैं कि नाटक में जीवन का सम्पूर्ण प्रति-विम्ब होना चाहिए तो हमारी यह आलोचना और भी भ्रममूलक हो जायगी। सासारिक जीवन में हम रोज़ मुख-दुख, हास्य-क्दन, सौभाग्य दुर्भाग्य का मिश्रण देखते हैं और नाटक को स्वाभाविक रूप से इसी जीवन का यथार्थ प्रतिविम्ब होना चाहिए। सफल नाट्यकारों ने दोनों विरोधी भावों का प्रयोग बड़े प्रभावपूर्ण रूप से किया है। मिश्रितांकी में जहाँ हास्य है वहाँ रोदन भी है। यही सम्मिश्रण हम यथार्थ जीवन में भी पाते हैं।

<sup>े</sup>सर **धार० हावड<sup>°</sup>—'प्रेफ़ेस दु फ़ोर न्यू** प्लेज़'

परन्तु मिश्रित नाटक की सफलता श्रौर स्वाभाविकता लेखक की श्रेष्ठ प्रतिभा पर ही निर्भर है। हर एक लेखक हास्य श्रौर रोदन का हृदयग्राही मिश्रण शायद ही कर सके। शेक्सपियर में यह प्रतिभा थी।"

सैमुएल जानसन - 'शेक्सिपयर के नाटक न तो पूर्णरूप से सुःखान्त हैं ग्रौर न दु:खान्त । उनकी एक ग्रलग ही श्रेणी है। उनके नाटक मानव जीवन का पूर्ण परिचय देते हैं। जीवन के सुख-दुख त्रानन्द श्रीर विलाप, बुरे श्रीर भले, सभी का चित्र हमें उनके नाटकों में मिलता है। इस दुनियां की विपरीत गति श्रौर इसके नियंत्रण हीन जीवन की भी उन पर ऋद्भुत छाया है। हम रोज़ ही देखते हैं कि किसी की हानि हो रही हैं तो किसी का लाभ हो रहा है, कहीं अपनन्द है तो कहीं प्रलाप है, कहीं प्रेम है तो कही उन्माद श्रौर घृणा है, जहाँ विवाह होना चाहिए वहां चिर वियोग होता है, जहाँ चिर वियोग की संभावना है, दैव गति से वहाँ विवाह होता है। जानी, प्रेमी, विद्वान, युवा जीवन में सफल नहीं होते, अज्ञानी तथा अशिष्ट सफल हो जाते हैं। इसी विस्तृत तथा विरोधी जीवन का उनके नाटकों में हमें सम्पूर्ण चित्र मिलता है। श्रेष्ट नाट्यकारों ने इसी जीवन के कुछ स्थलों को चुन कर नाटक रचना की है। कभी उन्होंने किसी हत्या का कथानक लिया, कभी किसी भयानक घटना को चुना, कभी हास्यपूर्ण स्थल हूँ ढे कभी अविकल रोदन के दृश्य वनाए और इन्हीं के आधार पर दो तरह के नाटक—सुःखान्तकी तथा दुःखान्तकी की रचना की।

शेक्सिपयर में, एक ही नाटक द्वारा हंसाने और क्लाने की अपूर्व प्रतिभा थी। उनके सभी नाटकों में गंभीर तथा विनोदी पात्र हैं और जैसे जैसे नाटक का कथानक आगे चलता है वैसे ही वैसे सुख दुख, भय-करुणा, हास्य-कदन का प्रस्फुटन होता रहता है।

साहित्यिक आलोचना की दृष्टि से ऐसे नाटक कान्य के सिद्धान्तों का उल्लंघन करते हैं। परन्तु आलोचना के नियमों के ऊपर हम नहीं

### श्रालोचकों का वक्तव्य

निर्भर रह सकते—हमें जीवन की त्रोर भी दृष्टि डालनी चाहिए।
मिश्रितांकी में हमें काव्य के उद्देश्य की पूरी सफलता देख पड़ती है।
ये नाटक जीवन के समीप हैं। कभी उनमें हम हॅसी की वौछार देखते हैं तो कहीं हमें त्रासुत्रों की धार मिलती है, कभी महान त्रात्माएँ दुखी देख पड़ती है, कभी विदूषक सुखी देख पड़ते है। जीवन के इस सम्पूर्ण दन्द्र का ये बड़ा सफल परिचय देते हैं।

सुख दुख के विरोधी भावों से दोनों का अनुभव वड़ी तीव्रता से होता है। हम एक दृश्य से दूसरे विरोधी दृश्य का आनन्द वड़ी सफलता से पाते हैं। यह भाव परिवर्तन ही आनन्द का स्रोत है।"

जान ड्राइडेन—''मिश्रितांकी के बारे में यह कहा जाता है कि हम उन्हें देख कर श्रपने मन में कोई स्थायी भाव नहीं ला पाते। यदि हम कोई दुःखान्तक-श्रंक देखें तो उसके बाद शीघ्र ही किसी सुःखान्तक श्रंक का श्रानन्द हम नहीं पा सकते। एक भाव संसार से दूसरे विरोधी भाव संसार में हम श्रासानी से नहीं जा सकते। परन्तु यह सिद्धान्त ग़लत है श्रीर यह विचार भ्रम मूलक है।

इसके विपरीत यह देखा गया है कि किसी भद्दी तथा श्रम्भिकर वस्त के देखने के बाद किसी श्राकर्षक वस्तु को देखने के लिए हमारी बड़ी इच्छा होती है। हम बहुत जल्द एक ससार से दूसरे संसार में श्रा जाते हैं। इसके साथ-साथ किसी श्रम्भिकर वस्तु के सम्पर्क में सुन्दर वस्तु की श्रच्छाई श्रीर उसका श्राकर्षण श्रीर भी बढ़ जाता है।

बहुत देर तक गंभीर रहने से भी हमारी त्रात्मा पर एक तरह का बोभ मालूम होता है। हमे शीघ ही हास्य की त्रावश्यकता प्रती त होती है। जिस प्रकार से श्रंकों के बीच वीच गीतों द्वारा हमारा मन

<sup>°</sup>सैमुएब जानसन—'प्रेफ़्रोस दु शेक्सिप्यर'

वहलाव होता है उसी प्रकार मिश्रितांकी द्वारा हमारा स्वामाविक मनो-रंजन होता है। जिटल कथावस्तु, गम्भीर भाषा और लम्बे संवाद से जब हम ऊव उठते हैं तभी हमें मिश्रितांकी की उपयोगिता का अनुभव होता है। हास्य और गाभीर्य विरोधी भाव तो अवश्य हैं परन्तु दोनों एक दूसरे के सम्पर्क से अधिक रोचक हो जाते हैं। अंग्रेज़ी नाट्यकारों को ही मिश्रित नाटकों के लिखने का श्रेय प्राप्त है। उन्होंने नाट्य शैली को इस नवीन प्रयोग द्वारा पुष्ट तथा श्रेष्ठ बनाया है। अन्य देश के तथा प्राचीन और आधुनिक नाट्यकारों को यह श्रेय नहीं।"

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>जान ड्राइडेन—'ऐन एसे श्रान ड्रोमैटिक पोयेज़ी' १५२

# प्र पंचम खग्ड

प्रहसन



## प्रहसन की एष्ठ भूमि

मुंसि, उसके विषय तथा उसकी निर्माण शैली की कौन कौन सी विशेषताएँ हैं।

यदि सामाजिक रूप से देखा जाय तो प्रहसन उसी समय लिखे गए हैं जब समाज का सास्कृतिक स्तर निम्न कोटि का रहा है। इस से यह सिद्धान्त निकल सकता है कि समाज की उन्नत अवस्था में अेष्ठ प्रहसनों की रचना दुष्कर कार्य होगा। कुछ अंशों में यह सिद्धान्त माननीय हो सकता है। परन्तु जैसा हम इतिहास के अध्ययन से देखते आ रहे हैं उन्नति और अवनति का चक्र सदा से चलता आ रहा है और ज्योंही समाज उन्नत अवस्था को प्राप्त होता है, त्योंही समय ऐसा पलटा लेता है कि उन्नति अवनति में परिण्त होने लगती है। समाज के पुराने सिद्धान्त बदलने लगते हैं, उनका माप दण्ड भी परिवर्तित होने लगता है। इस ऐतिहासिक परिवर्त्तन में हमें सदैव समाज के कुछ न कुछ अंग ऐसे अवस्थ मिलते रहेंगे जिन पर प्रहसन-रचना हो सकती है। सच तो यह है कि जीवन की प्रगति के साथ साथ कुछ ऐसे अवगुण भी उसमे निहित रहते हैं जिनको निकाल कर साहित्यकार प्रहसन रच सकते हैं।

इस विचार से यह सिद्धान्त निकलता है कि प्रहसन का समाज से चोली दामन का सम्बन्ध है। प्रहसन, समाज का ही सहारा लिए स्रपनी मर्यादा वनाए रख सकता है। इसके प्रतिकृत यह भी कहा जा सकता है कि क्या एक व्यक्ति का लच्य कर प्रहसन रचना नहीं हो सकती १ इसका उत्तर यह है कि एक व्यक्ति के जीवन का स्राधार लेकर प्रहसन लिखा तो जा सकता है परन्तु उसकी लोक-प्रियता न वढ़ पाएगी। इसकी लोक प्रियता वढ़ाने का केवल यही उपाय है कि जिस व्यक्ति विशेष का लच्य कर हम प्रहसन लिखें उस व्यक्ति विशेष को किसी ख़ास वर्ग का प्रतिनिधि मान लें। या स्रपने स्रानुभव द्वारा यह निश्चित कर लें कि उस व्यक्ति-विशेष मे कौन से ऐसे दोष स्रयवा स्रवगुण हैं जो समाज में भी साधारणतः फैले हुए हैं। इस स्राधार पर सफल प्रहसन लिखे जा सकते हैं। ऐतिहासिक तथा साहित्यिक रूप से यह सिद्धान्त मान्य है कि प्रहसन सदैव समाज के सहारे ही फल फूल सकते हैं।

समाज से हमारा तात्पर्य केवल हमारे सामूहिक रहन-सहन से नहीं, वरन् समाज के अन्तर्गत हम अनेक विषयों का समावेश कर सकते हैं। राजनीति, अर्थ-शास्त्र, दर्शन, सभी का संवन्ध मानव समाज ही से है। इन सभी अंगों पर हम प्रहसन लिख सकते हैं। राजनीति के दॉव-पेंच, वर्ग-वैमनस्व, तथा मानव-प्रकृति के अनेक स्थल फलप्रद हो सकेंगे। यूनानी लेखक ऐरिस्टाफेनीज़ के सु:खान्तकी प्रहसनात्मक हैं और उसमें उन्होंने समकालीन लेखकों, कवियों और नाट्यकारों की खिल्ली इस वास्ते उड़ाई है कि उनमें तथा अनेक नाट्यकारों में राजनीतिक तथा साहित्यक वैमनस्व था। इससे यह सिद्ध होता है कि प्राचीनकाल से नाट्यकार समाज तथा उसके अनेक अंगों का प्रहसनात्मक प्रयोग करते आए हैं।

संस्कृत साहित्य मे अलग से प्रहसन लिखने की साहित्यक परम्परा नहीं जात होती। यद्यपि साहित्यिक नाट्यकारों ने प्रहसन की एक श्रेणी मानी है, परन्तु प्रहसन की आधुनिक परिभाषा के अनुसार हमें

### प्रहसन की पृष्ठभूमि

सस्कृत साहित्य में प्रहसन लिखे हुए दुर्लभ हैं। हॉ, सु:खान्तकी के बीच-बीच में सदा कोई न कोई प्रहसनात्मक हर्य अवश्य रहते हैं और वे नाटक के कार्य में सहयोग देते हैं। या यों कहिए कि इन प्रहसनात्मक हर्यों से वस्तु-विश्लेषण तथा उसकी जटिलताओं को सुलभाया जाता है। संस्कृत साहित्य में प्रहसन की न्यूनता होने का कारण, समाज की उन्नत दशा तथा आदर्शवादी नाटक-रचना की परम्परा, मालूम होता है। आदर्श-वादी रचनाओं में प्रहसन की कोई उपयोगिता नहीं और समाज की समुन्नत दशा में प्रहसन की आई आवश्यकता ही क्या ?

हिन्दी साहित्य मे प्रहसन लिखे तो गए, मगर उन पर ऋँ प्रेज़ी साहित्य का इतना गहरा प्रभाव है कि कभी-कभी उनकी मौलिकता पर भ्रम होने लगता है। पहले पहल तो हिन्दी में कुछ स्रंग्रेज़ी दुःखान्तकी की ऋनुवाद प्रथा चली, तत्पश्चात् शेक्सिपयर के सुःखा-न्तकीयों का अनुवाद शुरू हुआ और अनुवादकों को मर्चेन्ट आव विनिस' तथा 'कामेडी स्राव एरर्स' स्रधिक रुचिकर रहे। इन स्रनुवादों मे, लेखकों ने कभी वातावरण तथा कथानक और पात्र ज्यों के त्यों रखे हैं कभी उनको भारतीय त्रावरण पहना दिया है। हिन्दी में, प्रहसन प्रियता उन्नीसवी शताब्दी से त्रारम्भ हुई, जिससे प्रहसन के सामाजिक सम्बन्ध पर काफी प्रकाश पड़ता है। उन्नीसवीं शताब्दी में भारतीय जनता तथा भारतीय समाज पर पाश्चात्य सभ्यता का रंग चढ़ने लगा था। अप्रेज़ी शिक्ता तथा अप्रेज़ी भाषा के माध्यम ने समाज को इतना दबोच लिया था कि घीरे-घीरे भारत अपनी प्राचीन संस्कृति तथा त्राचार-विचार से मुँह मोड़ कर समाज को त्राग्रेज़ी के रंग में रॅंग देने को उत्सुक था। समाज की इस परिवर्तित रूप रेखा तथा समाज की नकल करने की उत्सुकता पर लेखकों को प्रहसन लिखने का ग्रामत्रण मिला। इसी कारण इस काल मे प्रहसनों की

भरमार है। हिन्दी साहित्य के प्रहसन लेखकों में वालकृष्ण भट्ट, देवकीनन्दन त्रिपाठी, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, राधाचरण गोस्वामी तथा किशोरी लाल गोस्वामी उल्लेखनीय हैं। अन्य प्रहसन लेखकों के वारे में श्री लक्ष्मी सागर वाष्ण्य का कथन मान्य है।

''परन्तु यह कहे विना नहीं रहा जा सकता कि हिन्दी के हास्य रसात्मक ग्रन्यों मे अधिकतर अर्थहीन प्रलाप देखने को मिलता है। हास्य निम्न श्रेणी का है श्रीर व्यंग श्राणहीन। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, देवकी नन्दन त्रिपाठी तथा राधाचरण गोस्वामी को छोड़ कर श्रन्य लेखकों ने उच्चकोटि के तीक्षण व्यंग की सृष्टि नहीं की है। उनका परिहास असंगत और स्वाभाविकता की सीमा का उलंघन करने वाला है। मालूम होता है ज़बरदस्ती हास्य श्रीर व्यंग प्रकट करने का यत किया जा रहा है। एक तो पराधीन देश का हास्य ही क्या। दूसरे इन रचनात्रों के पात्र समाज की निम्न श्रेणी के हैं। त्र्राधिकांश पात्रों मे हमें कोई बुड्ढा, शिशुवर, वेश्या, कुटनियाँ, चरित्रहीन स्त्रियाँ, नशेवाज, मोटा महाजन, श्रोभा श्रादि ही मिलते हैं। इस श्रशिद्धित श्रौर असंस्कृत जन समूह में हमे किसी अधकचरे समाज सुधारक और देश-सेवक के दर्शन भी हो जाते हैं। परन्तु उनका सामाजिक कुरीतियों का मज़ाक भी ऊटपटाग, भद्दे और अश्लील ढङ्ग का है। उससे ऐसे परिहास की जिसमें सत्य की भावना छिपी हो और जो सीधा हृदय पर जाकर चोट करे अवतारणा नहीं होती।"

इसके पहले कि हम प्रहसन के विषय तथा उसकी शैली का विवेचन करें, हम प्रहसनों की लोकप्रियता का विवेचन करेंगे। सु:खान्तकी के विपरीत प्रहसनों की ग्राधिक लोकप्रियता है ग्रौर कटाचित रहेगी भी। जैसा कि हम पहले प्रकरणों में संकेत कर चुके

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>वार्गोय—'श्राधुनिक हिन्दी साहित्य'

### प्रहसन की पृष्ठभूमि

हैं समाज की समुन्नत दशा में ही श्रेष्ठ सु:खान्तकी तथा श्रेष्ठ दु:खान्तकी की रचना हो सकती है। श्रोर ऐसा समय बहुत कठिनता से श्रोर बहुत दिनों वाद श्राता है श्रोर यह समय थोड़े वर्षों के लिए ही रहता है। इसके फलस्वरूप हमें ऐतिहासिक प्रगति तथा सामाजिक उन्नति का मुँह देखना पड़ता है। प्रहसनों के लिए इस प्रकार की कोई वाधा नहीं। उनके लिए सब काल में, सभी समाज में, किसी विषयाधार पर श्रच्छा मसाला मिल सकता है। इसी कारण प्रहसन श्रिषक लिखे गए हैं।

प्रहसनों की लोकप्रियता का दूसरा स्पष्ट कारण यह है कि हम जीवन की विषमतात्रों; उसके संघर्ष तथा उसके दिन प्रतिदिन के त्र्यादान प्रदान के कष्टों से छुटकारा चाहते हैं। चाहे यह छुटकारा कुछ ही समय के लिए क्यों न हो हम सन्तुष्ट अवश्य हो जाते हैं। यह छुटकारा हमें प्रहसन वड़ी सरलता से दे देते हैं। इनका साधन है हास्य । हास्य जीवन यात्रा का ऋपूर्व संबल है । ऐसा हास्य जिसमे छोटा से छोटा त्रादमी, त्रशिच्चित से ऋशिच्चित प्राणी भाग ले सके लोक प्रिय रहा है। जैसा कि हम सु:खान्तकी-सिद्धान्त के विचारकों की परिभाषात्रों से जान चुके हैं, सुःखान्तकी का हास्य विशेषतः मानसिक होता है। मानसिक हास्य की पूर्णतयः समभ कर उसका रस लेने में शिचा, सांस्कृतिक एष्ठ-भूमि तथा परिष्कृत मस्तिष्क की आवश्यकता पड़ेगी। बिना इस तैयारी के सुःखान्तकी का अंष्ठ स्वाद नहीं मिल सकता। परन्तु साधारण जनता के पास ये साधन कहा। मगर उनकी संख्या सब से ऋधिक है और दर्शक वर्ग में भी उन्ही की संख्या सब से ज्यादा है। इससे यह स्पष्ट है कि इसी दर्शक वर्ग को ध्यान मे रख कर प्रहसन लिखे गए हैं और इसी कारण उनकी लोक-ियता भी वनी रही है।

3

## प्रहसन के विषय

यूनानी तथा श्रंग्रेज़ी साहित्यकारों में, जैसा हम उनके वक्तन्यों से प्रमाणित कर चुके हैं, प्रहसनों के लिए केवल निम्नकोटि का जीवन ही उपयुक्त माना है। मु:खान्तकी खरड में हमने यूनानी तथा अंग्रेज़ी लेखकों के इस सिद्धान्त का विवेचन किया है, वही विवेचन यहाँ भी लागू होता है। साधारणतः इसका भी कारण वर्ग-पत्तपात तथा श्रेष्ठ वर्ग पर श्रद्धा बनाए रखने का उद्देश्य था। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि निम्न वर्ग में प्रहसन के विषय आसानी से मिल जाते हैं श्रौर लेखक को श्रधिक छानवीन करने की श्रावश्यकता नहीं पड़ती। जितना स्पष्ट रूप से निम्न वर्ग का समुदाय प्रहसनात्मक विषय प्रस्तुत करता है उतना शायद श्रेष्ठ श्रथवा मध्यम-वर्गीय समुदाय नहीं कर सकता है। इस विचार से यह भ्रम-मूलक सिद्धान्त नहीं निकालना चाहिए कि श्रेष्ठ तथा मध्यम वर्गीय समाज में प्रहसन के लायक विषय नहीं हैं। इन वर्गों में भी प्रहसनात्मक विषय हैं ऋौर वहुत हैं, मगर उसे दूँ ढ़ने तथा उनमें हास्य का परिपाक करने मे कुछ विशेष साहित्यिक अम पड़ता है। अंग्रेज़ी लेखकों ने, यह अम उठा नहीं रखा श्रौर फ़ांसीसी प्रहसनों को श्रादर्श-रूप मान कर उन्होंने श्रेष्ठ प्रहसनों की रचना की है।

सु:खान्तकी के विनस्त्रत प्रइसनों की लोकप्रियता और उसके लिखने की सरलता पर अथेज़ी लेखक जान ड्राइडेन के विचार वहुत कुछ अंश में सही मालूम होते हैं। उनका कथन है कि सु:खान्तकी तथा प्रहसन के लेखकों में वही अन्तर है जो एक कुशल चिकित्सक

### प्रहसने के विषय

तथा एक नीम हकीम में होता है। दोनों ही रोगी को अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं, परन्तु एक का प्रयत्न वैज्ञानिक तथा विश्वस्त ढङ्ग का है और दूसरे का जोखिम में डालने वाला है। अविकतर यही देखा गया है कि कुशल चिकित्सक असकल रहते हैं और नीम हकीम सफल\_हां जाते हैं। उसी प्रकार प्रहसन दर्शकों को अधिक सफलता से वशीभूत कर लेते हैं।

प्रहसनों की लोक-प्रियता का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक कारण भी है। दु:खान्तकी अथवा सु:खान्तकी के बनिस्वत प्रहसन की रचना सरल प्रतीत होती है। दुःखान्तकी तथा सुःखान्तकी प्रकरणों के श्रध्ययन से यह साफ़ पता चल जाता है कि दोनों की रचना में श्रनेक गुणों का होना त्रावश्यक है। लेखक को वस्तु-विश्लेषण, पात्र निर्माण, चरित्र-चित्रण, प्रगति तथा आपदकाल को सफल-रूप से प्रस्तुत करने में विशेष अम तथा सूफ बूफ की आवश्यकता पड़ती है। परन्तुं प्रहेंसन लेख़क यदि केवंल हास्य प्रस्तुत कर सके तो हम् उसकी सफलता मान लेते हैं-चाहे वह हास्य पि स्थिति द्वारा हो श्रियवा कथोपकथन द्वारा श्रियवा किसी भी प्रयोग से हो। इसका विवेचन इमं आगे करेंगे। यदि लैखक इसं हास्य-प्रदर्शन के अन्तिम उद्देश्य में सफल है तो वह घंन्य है। उससे हम श्रौर किसी प्रकार का फल नहीं चाहते। निर्माण शैली की सरलता तथा हास्य की व्यापकता ने स्रानेक लेखकों को स्राकर्षित कर उन्हें प्रहसनं लिखने की प्रेरणा दी है । उन्हें कितनी सफलता मिली है इसका निर्णय हम हास्य की श्रेष्ठता, उसकी शिष्टता तथा उसकी न्यापकता की कसौटी द्वारा कर सकते हैं।

साहित्यिक रूप से प्रहसन लिखने में पूर्ण सफलता फांसीसी

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>देखिएं—'हास्य की परख'

के खने को मिली है। इन लेखकों ने मानवी-भावों में से किसी एक को खन कर उसे विषयाधार मान कर प्रहसन रचना की है। इस मानवी-भाव के चयन से ही उनके प्रहसनों की लोकप्रियता, व्यापकता तथा श्रेष्ठता बढ़ी है। कभी-कभी तो उनके प्रहसन, सु:खान्तकी से टक्कर लेने लगते हैं। इसका कारण यह है कि इन फ़ासीसी लेखकों ने हास्य प्रदर्शन के साथ-साथ चरित्र-चित्रण, चरित्र-विश्लेषण तथा मनोवैज्ञानिक विवेचन भी दिया है। श्रंशेज़ी के प्रहसनों पर फ़ांसीसी प्रहसन लेखकों का विशद प्रभाव पड़ा है।

श्रंग्रेज़ी साहित्य के प्रहसनों का मूल विषय मनुष्य की मानवी भावनाएँ हैं। लोभ, गर्ब, प्रतिहिंसा श्रंह भाव इत्यादि मानवी भावनाश्रों को लेकर श्रेष्ठ प्रहसनों की रचना हुई है। ये मानवी भाव जव समाज के लोगों से टक्कर लेने लगते हैं श्रोर श्रन्त में मुंह की खाते हैं तो हममें उनके प्रति एक हास्य-पूर्ण घृणा उत्पन्न होती है। विशेषतः हमारा हास्य हमारी घृणा को छिपाए रहता है। स्पष्ट सुधार की भावना से प्रेरित हो श्रंग्रेज़ी में प्रहसन कम लिखे गए हैं; हाँ शायद चरित्र के परिमाजन का कहीं-कहीं लक्ष्य श्रवश्य दिखलाई पड़ता है। परन्तु उनमें श्रेष्ठ श्रेणी का हास्य निहित है। श्रंग्रेज़ी नाट्यकारों ने, प्रहसनों में हास्य प्रस्तुत करने के श्रनेक ऐसे विषय भी खुने है जिनमे हिन्दी तथा संस्कृत के प्रहसनात्मक हश्यों में वहुत हद तक साम्य दिखलाई देता है।

ऋंग्रेज़ी नाट्यकारों ने प्रहसन के विषयाधारों में निम्नलिखित विषय फलप्रद माने हैं —

१-सौन्दर्य, ज्ञान तथा घन का श्रहंभाव

२--मानिषक कुरूपताः ग्रसंगति, त्रनौचित्य, ग्रनैतिकता

३---भ्रम-मूलक ग्राशाऍ तथा विचार

४—निरर्थक वार्तालाप अथवा अनर्गल संवाद अथवा श्लेप-पूर्ण

### प्रहसन के विषय

#### कथोपकथन

५-- ग्रशिष्ठता, दुःशील तथा शाब्दिक वितएडावाद

६-प्रपंच-पूर्णं कार्यं तथा अरवाभाविक जीवन

७-मूर्खतापूर्ण कार्य

८-पाखरड तथा श्रस्वाभाविक श्रादर्श

६-शारीरिक स्थूलता

१०-मद्यपान तथा भोजन प्रियता

११-विदूषक

संस्कृत के सु:खान्तकीयों के प्रहसनात्मक हश्यों तथा श्राधुनिक हिन्दी के प्रहसनों में हम इन्हीं उपरोक्त विषयों की पुनरावृत्ति देखते हैं। संस्कृत नाटकों का विदूषक प्रहसनात्मक हश्यों का प्राण-स्वरूप होता है। प्रहसन के विदूषक का संज्ञित विवेचन हम श्रागे करेंगे। भारतीय समाज में प्रहसन के लिए श्रमूत-पूर्व विषय प्रस्तुत हैं। कुछ पर प्रहसन रचे गए हैं श्रोर कुछ श्रमी तक श्रछूते हैं। नाट्यकारों तथा प्रहसन-लेखकों को श्रव तक निम्न-लिखित विषय श्रधिक प्रिय प्रतीत हुए हैं:—

१ — गाईस्थ्य जीवन: (क) पित पित्ती के घरेलू भगड़ें (ख) वहु-विवाह तथा त्रविवाहित जीवन (ग) बेमेल विवाह तथा तलाइ (घ) श्वसुर, सास, जेठानी, नन्द तथा वहुत्रों के भगड़े। (ड) मालिक तथा नौकर के भगड़े।

२—सामाजिक जीवन: (क) शराब ख़ोरी। (ख) जुन्ना। (ग) न्न्रसंगत प्रेम तथा वेश्यावृत्ति। (घ) छुल तथा कपट-पूर्ण व्यवहार। (ङ) ऊँच नीच भेद। (च) रूढ़िवादी चरित्र। (छ) न्न्राधुनिक फैशन-युक्त जीवन। (ज) प्राचीन शिच्चण पद्दति; पंडित तथा मौलवी का जीवन। (भ) घामिक पाखरड। (र्ण) हिंसा।

३—राजनीतिक जीवन: (क) दल-वन्दी। (ख) स्वेच्छाचारिता। (ग) कूटनीति।

४—आ'थक जीवन: (क) मालिक-मज़दूर के कगड़े। (ख) मध्य-युग के उपयुक्त दृष्टिकीण। (ग) धन का श्रहंकार। (घ) लेन-देन व्यापार।

४—वैयक्तिक जीवन : (क) शारीरिक स्थूलता । (ख) भोजन-प्रियता।

६—विदूषक: यदि हम श्रंशेज़ी नाट्यकारों तथा संस्कृत श्रौर हिन्दी नाट्यकारों के प्रहसन सम्बन्धी विषय चयन का अध्ययन करें तो हमें जात होगा कि तीनों साहित्यों में वहुत कुछ साभ्य हैं। सामा-जिक श्रवस्था का बहुत कुछ हाथ प्रहसनों के विषय प्रस्तुत करने में हैं श्रौर यदि हमें कोई ख़ास विषय श्रंशेजी प्रहसनों में नहीं मिलता तो उसका कारण सामाजिक ही है। उदाहरण के लिए गाईस्थ्य जीवन के चित्र हमें श्रशेज़ी-प्रहसनों में नहीं मिलेगे परन्तु सामाजिक विषयों की प्रचुरता मिलेगी; इसके साथ-साथ भारतीय समाज में प्रहसन के उपयुक्त सामग्री की सीमा नहीं।

## ३ प्रइसन के तत्व

### परिस्थिति प्रधान

प्रहसनों को हम चार भागों में विभाचित कर सकते हैं:

(१) परिस्थिति प्रधान (२) चरित्र-प्रधान (३) कथोपकथन-प्रधान (४) विदूपक-प्रधान

परिस्थिति प्रधान-प्रहसनों में लेखक को कथा-वस्त्र १६४ का सम्पूर्ण सहारा लेना पड़ता है। अपने अनुभव अथवा निरीक्तण से कलाकार कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है जिनकी असंगति देख कर हंसी स्राती है। फिर वह उन परिस्थितियों को वस्तु में इस प्रकार संजोता है कि हास्य स्वाभाविक रूप से प्रस्तुत हो जाता है। उदाहरण के लिए प्राचीन शिक्षण पद्धति के पंडित जी विद्यार्थी-गर्ण से अपनी सेवा करा रहे हैं और उधर शिक्ता विभाग के डिप्टी साहव मुत्रायना लिखने त्रा रहे हैं, एक तरफ बुड्ढ़ा बर वाजे गाजे के साथ श्रष्ट-वर्षीया गौरी-भवेत से विवाह करने जा रहा है श्रौर दूसरी तरफ़ शारदा ऐक्ट के संरक्षक अपना लश्कर लिए आ पहुँचते हैं, अथवा सास-वहू में भागड़ा होने के उपरान्त सास की विजय होती है परन्तु दूसरे ही च्राण श्वसुर के क्रोध-पूर्ण दण्ड-प्रहार से सास की ऋघोगति भी होती है। इसी प्रकार के अन्यान्य जीवन-स्थल चुन कर उन्हें असामान्य रूप से प्रस्तुत कर नाट्यकार प्रहसन की रचना करते हैं। सामाजिक कुरीतियों का दिग्दर्शन कराने में परिस्थिति-प्रधान प्रहसन ऋधिक प्रभाव पूर्ण प्रतीत होंगे। इसका कारण यह है कि लेखक यदि परिस्थिति का सहारा न लेकर कथोपकथन ऋथवा विदूषक का सहारा लेगा तो लेकचरवाज़ी द्वारा ऋयवा ऊपरी हास्य द्वारा ध्येय की पूर्ति करनी होगी। इन दोनों उपकरणों से सामाजिक क़ुरीति का जीता जागता चित्र दर्शकों के सामने न त्रा पाएगा। कोरे कथोपकथन से भी वह श्रपनी उद्देश्य पूर्ति चाहे तो कर सकता है मगर यह सर्व-विदित है कि तर्क की शैली का प्रभाव कुछ ही लोगों पर पड़ता है परन्तु परिस्थिति के नग्न चित्र से उद्देश्य पूर्ति सरलता से होती है।

परिस्थिति-प्रधान प्रहसनों में लेखक को ऐसे स्थल चुनने चाहिए जो वहुत ज्यादा ज्यापक हों। यदि परिस्थिति ऐसी है जो समाज के किसी ख़ास वर्ग से ही संबंधित है तो कदाचित उसकी लोक-प्रियता पर घक्का लगेगा। फिर केवल एक छोटे वर्ग से ही संबंधित जीवन, वास्त-

विक जीवन नहीं और उस पर टिका हुआ साहित्य कदाचित् बहुत दिनों जीवित भी न रह पाएगा ! इस सिद्धान्त से यह निष्कर्प निकलना है कि परिस्थित के चुनाव में जितनी अधिक व्यापकता रहेगी उतनी ही उसकी लोक प्रियता रहेगी तथा उसमे उतने ही अमरत्व के गुण रहेंगे।

परिस्थित प्रधान प्रहसनों की सबसे बड़ी भूल ऋतिश्र्योक्ति का प्रयोग है। लेखक, सुधार की धुन में, वास्तिविक जीवन धारा से इतने ऋलग होकर परिस्थिति का चुनाव करते हैं कि जिसको देखने के परचात् यह भावना जाग्रत होती है कि शायद ऐसा हमेशा तो नहीं होता। जब दर्शकों में ऐसी भावना उठ खड़ी हुई तो स्पष्ट है कि प्रहसन ऋसफल है। परिस्थित के चुनाव में वास्तिविक जीवन पर एक ऋाँख लगाए रहना ऋत्यन्त ऋावश्यक है। इसके साथ ही साथ प्रहसनों को कुरुचिपूर्ण तथा ऋश्लील हास्य ऋयवा गाली गलौज के स्थलों से वचाना चाहिए। प्रगति-शील लेखक शायद इस नियम के प्रतिकृल कोई ऋन्य सिद्धान्त उपस्थित करें मगर यह सिद्धान्त सदैव मान्य रहा है कि कोरी वास्तिवकता की भित्ति पर साहित्य कठिनाई से ही महान हो सका है; उसके लिए महान प्रतिभा की ऋावश्यकता है। हिन्दी साहित्य के प्रहसन साधारखतः परिस्थित प्रधान हैं।

₹

### चरित्र प्रधान

चरित्र-प्रधान प्रहसनों में मानवी-भाव ही आधार स्वरूप रहते हैं। कोघ, गर्व, अहंकार, लालसा, लोभ, मोह, पाखरड, ह्रेप, घृणा इत्यादि के आधार-भून चरित्र-प्रधान प्रहसनों का निर्माण हुआ है। पात्र अथवा नायक हन्हीं मानवी-भावों में से एक अथवा दो का प्रतीक रहता है। जैसा कि हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं फ़ासीसी प्रहसन-लेखकों ने इस हि से अपूर्व सफलता पाई है और अनेक अष्ठ अथेजी प्रहसनों

में भी यही सिद्धान्त मान्य रहा है।

इसमें सन्देह नहीं कि उपरोक्त मानवी-भाव प्रत्येक जीवित मनुष्य में रहते है मगर ये मानवी भाव प्रहसन के अनुकूल तभी होते हैं जब वे त्रपनी मर्यादा उलंघन का यत्न करते हैं। जब तक ये मानवी भाव मर्यादित रहते हैं उनमें नाटकीय तत्व नहीं मिलते त्र्यवा वे नाटकीय उपयोग के लायक नहीं होते। उदाहरण के लिए सभी प्राणियों में क्रोध, गर्व तथा लालसा की भावना स्वभावतः रहती है। एक समय ऐसा त्राता है कि मनुष्य जीवन से खीभ कर धीरे धीरे कोध की मात्रा ऋपने में बढ़ाने लगता है। क्रोध बढ़ते बढ़ते ऐसा हास्यास्पद हो जाता है कि प्रहसन-कार उसी बढ़े हुए कोध को ऐसे दृष्टि को स से देखता है कि वरबस उस चरित्र पर हंसी त्राने लगती है! मान लीजिए कि नायक को कोध अपने दफ्तर के मालिक पर इसलिए है कि वह उसको विवाह करने के लिए छुट्टी की ग्रर्जी नामंजूर कर चुका है। धीरे धीरे उसका क्रोध बढ़ रहा है; श्रौर यदि उसका क्रोध सफल हो जाय तो वह जाकर मालिक से वदला ले, मार पीट करे; दु: खान्तकी का वातावरण प्रस्तुत कर दे, मगर उसका क्रोध यह रास्ता न पकड़ कर उस पात्र विशेष को ही अपना शिकार बनाता है। इसके फल-स्वरूप वह अपने जूते को पटकता है, पाजामे की जगह कोट पहनता है श्रीर श्रपनी टोपी छड़ी पर टांग कर चलता है। इस दृश्य को प्रहसनकार शीघ ही समेट लेता है। प्रहसन मानवी-भावों के अतिक्रमण के निष्फल रूप हैं। हमें चरित्र-प्रधान प्रहसनों की शेष्टता प्रमाणित करने के लिए केवल फ्रांसीसी तथा अंग्रेज़ी सिद्धान्तों का सहारा न लेकर तर्फ श्रौर मनोविज्ञान का भी सहारा लेना वाच्छनीय जान पड़ता है। पहले तो यह स्पष्ट ही है कि चिरित्र-प्रधान प्रहसनों के निर्माण में श्रेष्ठ नाटकीय कला की त्रावश्यकना पड़नी है । इसके विपरीन यह कहा जा सकता है कि क्या परिस्थिति प्रधान प्रहसनों में कला की

ऋावश्यकता नहीं १ इसका उत्तर यह है कि है श्रवश्य परन्तु उस कोटि की कला की नहीं जो चिरत्र-प्रधान प्रहसनों में प्रयुक्त होती है। पिरित्यित-प्रधान-प्रहसन कार केवल असाधारण तथा असामान्य पिरित्यित-इकट्टी कर आसानी से हास्य प्रस्तुत कर देता है, उसकी खोज केवल जीवन के मोटे मोटे स्थलों तक सीमित रहती है। उसकी कला की सफलता इसी में है कि वह कुछ ऐसे संशय तथा विस्मय में डालने वाले स्थल आकरिमक रूप से प्रस्तुत कर दे और उन्हें ऐसे हास्यास्पद स्थलों से संबंधित कर दे कि उनमे रोचकता आजाय।

इसके विपरीत चरित्र प्रधान-प्रहसन-कार मानव-हृदय की जिटल-ताग्रों में चक्कर काटता हुग्रा, श्रनुभव श्रीर निरीच्ण का ग्राधार लिए, उसके भावों तथा उनकी प्रतिक्रियात्रों को समभता हुत्रा इधर उधर प्रहसनात्मक श्रंशों को वटोर कर हास्य प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। इस प्रयास मे श्रेष्ट कला का उपयोग सिद्ध होता है। उदाहरण के लिए एक मदारी ऋनेक प्रकार के वन्दर इकट्टो करके उन्हें छोड़ देता है, उनमें कोई हाय पर हाथ धरे बैठा है, कोई एक श्रॉख वन्द किए हुए श्रपना सर खुजला रहा है, कोई दुम को गर्दन मे जंज़ीर समान बाध रहा है, कोई शीर्षाशन कर रहा है और कोई प्रगाढ़ निटा में सोया हुत्रा त्रपनी प्रेयसी से जुएं निकलवा रहा है। यदि त्राप कहें कि मदारी की कला महान है जिसने यह हश्य प्रस्तुत कर दिए तो हमे आपकी आलोचक प्रतिभा पर संशय होगा। परन्तु एक दूसरे मदारी को लीजिए। उसने अपना डमरू वजाकर एक वन्दर-दर्मात जगाया। डमरु की गति के साथ ही साथ दम्पति नाचने लगे। ज्यों ही डमरू की गति घीमी हुई श्रीमती ने ऋपनी ऋोड़नी ऋोडी ऋौर मायके की ग्रोर प्रस्थान की तैयारी की। वन्दर ने भी एक मोढ़े पर वैठ कर ग्रामी पिंगया रंवारी, मुंह चिकनाया ग्रौर एक छोटी लाटी ले उनको साम, दाम, दण्ड, भेद सबका उपयोग कर वापस लाने की ठानी।

# प्रइसन के तत्व

ज्यों ही डमरू की ध्विन श्रोर गित बन्द हुई बन्दर दम्पित ज्यों का त्यों साधुभाव से शान्त बैठ गया। वास्तव में इस मदारी में, उसके डमरू में, उस डमरू की ध्विन श्रोर गित में एक विशेष प्रकार की कला है। चित्र प्रधान प्रहसन लेखक में इसी श्रेष्ठ कोटि की कला दिखलाई देगी।

इसके साथ ही साथ चिरत्र-प्रधान प्रहसन हमारे हृदय को इस लिए छूते रहते हैं कि उनमें हमारी ही भावनात्रों का दिग्दर्शन मिलता है। उन्हें देख कर हमें अपने पर हंसी आती है। प्रहसन हमारे मानवी-मावों का हास्यात्मक रंगस्थल है।

### 3

# कथोपकथन प्रधान

जिन प्रइसनों में कथोपकथन द्वारा हास्य प्रस्तुत किया जाता है उनकी भी आधुनिक काल में विशेष लोक प्रियता है। आधुनिक काल वाक्-चातुर्य का काल है। वाक्चातुर्य एक श्रेष्ठ कला है जिसमें विद्वत्ता तथा शब्द-ज्ञान का विशेष हाथ रहता हैं। व्यंग, श्लेष, तथा उपहास इसके प्रधान अंग हैं। व्यंग के तीखे वाण छोड़ कर, श्लेष का शाब्दिक प्रयोग कर तथा उपहास का वातावरण उपस्थित कर कथोपकथन-प्रधान प्रहसन लिखे गए हैं।

कयोपकथन प्रधान प्रहसनों में शिष्ट संभाषण के स्तर से नीचे गिरने की वड़ी आशंका रहती है। हास्य-प्रस्तुत करने की धुन में लेखक व्यंग की मर्यादा की रक्षा न कर पात्र को हताहत कर उसे निश्चेष्ट कर देते हैं। व्यंग को सफलता तभी है जब दोनों ओर की चोट वरावर बैठे और यह कहना कठिन हो जाय कि किसकी हार हुई।

राह चलते दुवले पतले ची एकाय नाट्यकार वर्न ईशॉ तथा मोटे भोटे स्थूल-काय लेखक चेस्टर-टन की मुठभेड़ हो गई है—

चेस्टरटन-शॉ! तुम्हें देखने से तो मालूम होता है कि शायद लन्दन में कहत पड़ गया है ?

शौ—श्रीर तुम्हें देखने पर विश्वास हो जाता है कि तुम्हीं उसके ज़िम्मेदार हो ?

उपरोक्त संवाद में दोनों चोटें किसी एक दूसरे से कम नहीं चाहे जीत उसमें शॉ की ही हुई हो।

श्लेष का उपयोग प्रहसनकार वड़ी सरलता से करते आए हैं और शायद इसका प्रयोग किसी हद तक इतना अधिक हो गया है कि संवाद की स्वाभाविकता पर सन्देह होने लगता है। प्रत्येक वाक्य में श्लेष का उपयोग मिस्तिष्क को थका देता है और उसका प्रभाव उसके अतिप्रयोग से चीण हो जाता है। इसका प्रयोग पान में चूने के समान होना ही वाच्छित है।

कभी कभी लेखकों ने दूसरे लेखकों की शैली तथा विषय प्रति-पादन का उपहास-पूर्ण अनुकरण कर अच्छे कोटि का हास्य प्रस्तुत किया है। इससे यह समभना भूल होगी कि अंद्र लेखकों का उपहासात्मक अनुकरण अंद्र लेखक की निन्दा है। इसके विपरीत यह सिद्धान्त मान्य है कि इसमें अंद्र लेखक की अंद्रता प्रमाणित होती है। हिन्दी जगत के अनेक लेखकों की कविताओं का उपहास-पूर्ण-अनुकरण हुआ है जिससे कि कदाचित कुछ लेखकों को मानसिक दुःख पहुँचा है। परन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि जो उपहासपूर्ण काव्य का अनुकरण करता है वह एक प्रकार से लेखक को आदर दान देता है और यह सिद्ध करता है कि जब वह उस लेखक की कोटि का काव्य न लिख सका तब उसका सहारा दृढ़ कर हास्य ही प्रस्तुत करने की चेष्टा की। जितना ही अंद्र काव्य होगा उतनी ही

# प्रहसन के तत्व

सरलता से उसका उपहासात्मक अनुकरण हो सकेगा। अनुकरण की सरलता उसकी अंष्ठता का सफल प्रमाण है।

कुछ लेखकों ने कथोपकथन द्वारा हास्य प्रस्तुत करने का वड़ा सरल साधन अपनाया है। कुछ ख़ास पात्रों को कोई न कोई तिकया कलाम अपवा शाब्दिक आवृत्ति दे दी जाती है जिसके द्वारा हास्य सरलता से प्रस्तुत हो जाता है—'जी हुज़ूर', 'क्या कहने हैं', 'राम जी की कसम', 'दरी चेशक', 'सीताराम सीताराम', 'वल्लाह आलम', इत्यादि ऐसे शब्द-समूह हैं जो पात्र द्वारा मौक्ने बेमौक्ने दुहराए जाते हैं जिनसे सफल हास्य प्रस्तुत होता है। शाब्दिक अथवा भाव-समूहों की पुनरावृत्ति मे हास्य की आत्मा निहित है। प्रहसनों में इनका प्रयोग लोकप्रिय है। कथोप-कथन के साथ साथ कुछ लेखकों ने आगिक पुनरावृत्ति (जब प्रहसन रंग-स्थल पर खेले जाय) से भी हास्य का सफल निर्माण किया है। किसी विशेष प्रकार से सर हिलाना, हाथ पटकना, चलना, मुंह बनाना, आखे नचाना, आंगिक पुनरावृत्ति के अन्तर्गत आते हैं। इनसे रंगस्थल पर काफी मात्रा में हास्य प्रस्तुत हुआ है। परन्तु इसमें भी आधिक्य आ जाने से हास्य की स्वाभाविकता समाप्त हो जाती है।

8

# विदृषक-प्रधान

विदूषक प्रधान प्रहसन अंग्रेज़ी साहित्य में नहीं के बरावर हैं। परन्तु विदूषक का प्रयोग श्रेष्ठ कोटि के सु:खान्तकीयों तथा दु:खान्त-कीयों में हुआ है। संस्कृत नाटकों में भी विदूषक की परम्परा/

<sup>े</sup> देखिए—'हास्य की परख'

देखने को मिलती है। इन नाटकों का विदूषक अनेक प्रकार से हास्य प्रस्तुत करता है। पहले तो वह सस्कृत नाटकों के आदर्शपूर्ण नायकों का अन्तर ग मित्र रहता है और उसकी पहुँच हर जगह रहती है। वह स्त्री-पात्रों के साथ वे रोक टोक वादाविवाद करता है, नायिका को नायक का सन्देश पहुँचाता है पत्रवाहक का कार्य करता है और नायक की निजी भावनाओं से पूर्णतः परिचित रह कर उस पर व्यंग वाण चलाता रहता है। इसके साथ ही साथ वह नायक तथा नायिका की वड़े आड़े समय सहायता करता है। कभी कभी तो ऐसा जान पड़ता है कि यदि लेखक विदूषक का पार्ट अलग कर दे तो वस्तु की पूर्ति कदाचित असंभव हो जाय। उसी के द्वारा वस्तु की तथा कार्य की पूर्ति कमी कभी असंन्दिग्ध रूप में होती है।

विदूपक को, हास्य प्रस्तुत करने मे अपनी सज धज तथा वेश-भूषा का स्पष्ट सहारा रहता है। अपनी टोपी, अपनी तिलक-मुद्रा, तथा अपनी चाल ढाल से वह साधारणतः हास्य प्रस्तुत किया करता है। अपनी स्थूल काया की दुहाई देकर तथा अपनी भोजन प्रियता और पेट-पन की ओर इशारा कर वह दशकों को हंसाता रहता है।

कयोपकथन द्वारा भी विदूषक वड़ी सफलता से हास्य निर्माण करता है। वह व्यंग, श्लेष, उपहास तीनों का प्रयोग महारिथयों के समान करता है। श्रौर श्रन्त में उसी की विजय रहती है।

श्रंशेज़ी साहित्य के नाटकों में विदूषक का स्थान बहुत महत्व-पूर्ण है। यद्यपि वह संस्कृत के नाटकों के विदूषक से वहुत कुछ मिलता जुलता है फिर भी वह विशेष कर शेक्सपियर के सु:खान्तकीयों तथा दु:खान्तकीयों में महत्व पूर्ण स्थान लिए रहता है। श्रंशेज़ी नाटकों का विदूपक भी श्रपनी वेश-भूषा, श्रपने व्यंग तथा उपहासात्मक श्रनुकरण से हसी लाता रहता है। वह मिदरा प्रेमी, सफल गायक, तथा दु:खपूर्ण च्लाों को श्रानन्द में परिवर्त्तित करने वाला होता है।

### प्रइसन के तत्व

न्यंग तथा तर्क का वह महारथी रहता है, परन्तु उसके ऊपर दुःखान्तकी स्त्रथवा सुःखान्तकी के वस्तु की पूर्ति का भार नहीं रहता। सुःखान्तकी में वह नायिका से शब्द-चातुर्य में बाज़ी मार ले जाता है, दुःखान्तकी में वह नायक को दार्शनिक रूप से सहारा दिए रहता है तथा प्रहसनों मे अपने तिकयाकलाम, व्यंग, तथा शाब्दिक चमत्कार पूर्ण संवाद से ठिठोली करता रहता है। विदूषक-प्रधान प्रहसन रचना आजकल खोक प्रिय नहीं।



६

# षष्टम खग्ड

एकाँकी

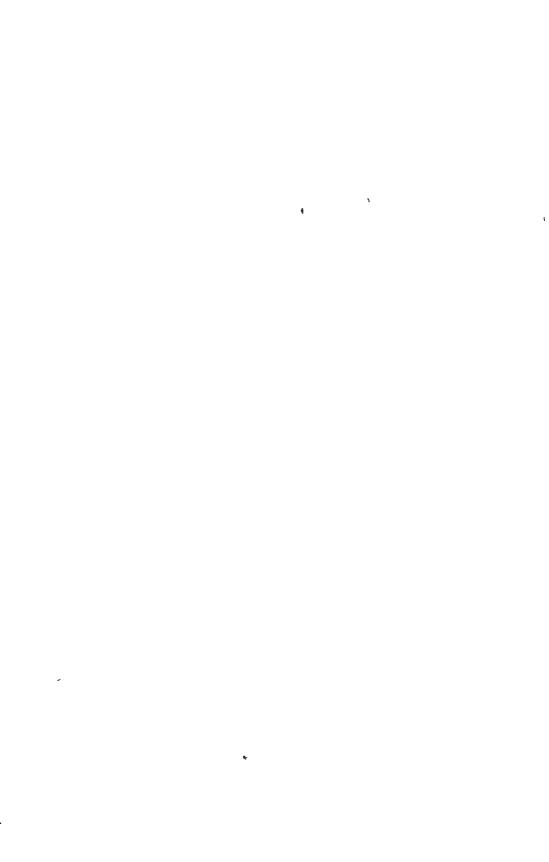

# . . .

# एकाँकी का उद्गम

एकांकी अंग्रेज़ी साहित्य की देन है।

ऐतिहासिक रूप में, कदाचित् एकॉकी का उद्गम दसवीं शताब्दी के धामिक अवसरों पर प्रदर्शित उन कथानकों तथा सन्त जीवनियों में रहा होगा जो ईसाई-धर्म के भिद्ध तथा पादरी वर्ग के संरक्षण में हुआ करता था । कदाचित मध्य-युग के गायकों, भाटों तथा नटों द्वारा दिखलाए गए उन प्रदर्शनों में भी इसकी सुदूर छाया मिल सकती है, जो उस समय की जनता को बहुत ही प्रिय थे। गायकों के वीर-गीतों, भाटों के वीर गायाओं तथा युद्ध-स्थल के वर्णनों में इसका स्रोत अस्पष्ट रूप में कदाचित रहा होगा।

दसवी शतान्दी के इसाई भिन्नु अपनी धार्मिक-शिन्ना प्रसार के लिएं कुछ मनोरंजक वातावरण निर्मित किया करते थे। कोरी धार्मिक शिन्ना जो केवल दर्शकों की आत्मा को स्वर्ग का दर्शन कराना चाहती थी, उनके मन को वश में नहीं कर सकती थी। इस सत्य को समभ कर पादरी वर्ग ने सन्तों की जीवनी के कुछ रोचक तथा अद्भुत-रस से पूर्ण उन स्थलों को चुना जो दर्शकों को देर तक आकर्षित रख सकते थे। इन कथानकों को वे पहले तो केवल अपने वर्ग की सहायता से फिर कुछ अन्य उत्साहपूर्ण दर्शकों के सहयोग से जनता के सामने नाटकीय रूप में प्रदर्शित करते थे। इन कथानकों में कहीं प्रेम की पराकाष्टा थी, कहीं दया और करणा की विजय थी, कहीं सहानुभूति

<sup>े</sup> कुछ आलोचक एकाँकी का उद्गम संस्कृत साहित्य से मानते हैं; परन्तु एकाँकी लेखन जब बीसवीं शताब्दी में शुरू हुआ तो स्पष्ट है कि उस पर शंग्रेज़ी का प्रभाव है न कि संस्कृत का।

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>देखिए — 'श्रंग्रेज़ी साहिस्य का इतिहास'— 'नाटक खण्ड'

की अविरल छाया थी और कहीं विलदान तथा त्याग की मूर्तिमान भावना थी। इन्हीं भावनाओं में एकॉकी की छाया मिल सकती है।

वास्तव मे सन्त-जीवनी से लिए गए कथानक ही एकॉकी के आदिरूप रहे होंगे। धर्मोपदेश के वीच के खरड़ मे अथवा पहले पादरी-वर्ग
इन कथानकों का अभिनय करते थे। कभी ये दृष्टान्त के रूप में प्रस्तुत
किए जाते थे कभी अपनी निजी रोचकता के लिए। किन्तु इसमें सन्देह
नहीं कि वे थोड़े ही समय में तथा कुछ ही पात्रों द्वारा खेले जाते थे।
उस समय के चार नाटक-संग्रहों—चेस्टर, यार्क, टाउन्ली तथा
काँवेन्ट्री-के अध्ययन से पता चलता है कि प्रत्येक नाटक में केवल एक
ही भावना-विशेष रहती थी। सन्तों के अद्भुत धर्म-कार्यों में, जिन्हें
'मिरेकिल्स' नाम दिया जाता था, हम केवल एक ही विषय तथा कहानी
का अभास पाते हैं। इनके साथ के नैतिक-शिक्ता-विषयक-कथानकों में
भी जिन्हें 'मोरेलिटीज़' नाम मिला, हम केवल एक ही विषय का
प्रदर्शन पाते हैं। जिन विनोदांकों का उपयोग अभिनेता-वर्ग जनता के
मनोरंजन के लिए करते थे और जो 'इन्टरलूड्स' के नाम से प्रख्यात
हुए, उनमे भी पात्रों की संख्या एक से तीन तक रहती थी और उनके
प्रदर्शन में वहुत कम समय लगता था।

इन कथानकों, विनोदाकों, तथा अद्भुत धर्म-कायों की कहानियों में हम जिन भावनाओं का एकाकी प्रसार पाते हैं उनमें मुख्य धैर, चमा, प्रेम, सहानुभूति, भिक्ति, अद्धा, निस्वार्थ-सेवा विलदान तथा दान हैं। जैसा कि संकेत किया जा चुका है, इन भावनाओं के प्रदर्शन में लेखकों ने समुचित कला का उपयोग किया है। कहानी के अन्त में जो प्रभाव दर्शकों पर पड़ता था उसमें भी वेवल एक ही भावना-विशेष का प्रभाव था। यह प्रभाव इतने स्पष्ट तथा तीव्र रूप में दर्शकों पर पड़ता था कि कहानी दर्शकों को वहुत दिनों तक याद रह सकती थी। इन नैतिक कथानकों तथा विनोदाकों की पृष्ठ-भूमि, वस्तु, पात्र तथा

# एकांकी का उद्गम

उद्देश्य में, हम ऐतिहासिक रूप में, एकॉकी का प्रथम-दर्शन पाते हैं। सामाजिक रूप से यदि हम एकांकी का आदि-रूप जानना चाहें तो हमे ऋंग्रेज़ी समाज के कुछ नियमों तथा उसकी आवश्यकता श्रों को ध्यान मे रखना होगा । वीसवीं शताब्दी में श्रंग्रेज़ी समाज ने खाने पीने के समय मे कुछ परिवर्त्तन आरम्भ किया। जो समय पहले मान्य था उसमे ग्रड़चने दिखलाई पड़ने लगीं। कुछ लोग पुराने समय पर स्रड़े हुए थे, कुछ ने नया समय स्रपना लिया था और एक-मत से समय निश्चित करना अगर असंभव नहीं तो फठिन अवश्य था। ऐसी स्थिति में भोजनालयों तथा प्रीति-भोज में समय की वड़ी गड़वड़ी होती थी। एक के बाद दूसरे मेहमान को खिलाने पिलाने की प्रथा न थी। जब सब मेहमान इकट्टे हो जाते तभी खाने का सामान प्रस्तुत किया जाता था। जो लोग पुराने विचारों वाले थे वे नौ वजे रात्रि मे पहुँचते कुछ समय-सुधारक सात ही वचे ग्रा पहुँचते ग्रौर कुछ ग्राट वजे अपने दैनिक कार्य से निवृत्त होकर ही शरीक हो सकते थे। ऐसी दशा में नौ बजे रात्रितक मेहमानों का तांता लगा रहता था और उसी समय से भोजन त्रारम्भ होता था। प्रश्न यह था कि पहले से त्राए हुए मेहमानो का समय कैसे कटे । परस्पर बातचीत मे समय अवश्य कट सकता था, मगर अंग्रेज़ आपस मे जल्दी दोस्ती बढ़ाने में बड़ा संकोच करते हैं। यह उनका जातीय गुण है। जब तक कि परिचय न दिया जाय और आपस में आना जाना काफी वढ़ न जाय तव तक वे एक दूसरे से खिंचे से रहते हैं। ऐसे वातावरण में यह आवश्यक हो गया कि कुछ ऐसा साधन हूँ ढ निकाला जाय, जिससे कि वीच का ख़ाली समय त्रासानी से कट जाय । इसी साधन की खोज में एकॉकी का निर्माण हुआ। इसका प्रथम उद्देश्य या मनोरंजन प्रस्तुत करना।

यो भी साहित्य-रचना में मनोरंजन का काफ़ी स्थान रहता है,

परन्तु एकॉकी के प्रदर्शन में मनोरंजन प्रस्तुत करना लेखकी का प्रमुख ध्येय था। लेखक, दर्शकों की रुचि भली भॉ ति समभु कर एकॉकी रचना करते थे और इसी कारण जो एकॉकी पहले पहल लिखे गए उनमे हास्य की मात्रा विशेष होती थी। उन्हें हम प्रहसन के नाम से सम्बोधित कर सकते हैं। इन प्रहसनों के प्रदर्शन देखने में कभी कभी दर्शक-वर्ग इतना त्राकर्षित रहता था कि यदि कोई व्यक्ति वीच में श्रा जाता श्रीर वैठने की जगह हूँ हने लगता तो थोड़ी देर के लिए काफी गड़वड़ी फैल जाती थी। यह गड़वड़ी हम आज कल के सिनेमा-हाल में भी नित्य देख सकते हैं। दर्शक-वर्ग जो पहले से आकर बैठ गया श्रौर एकाय होकर प्रदर्शन देखना शुरू किया उसे स्वामाविकतः इन देर से त्राने वालों पर क्रोध त्राता है। हम यह भी त्रनुमान कर सकते हैं कि कभी कभी यह कोध उग्र रूप भी धारण कर सकता था। इस परिस्थिति में रंग-शालात्रों के ऊपर एक नया भार पड़ गया। उन्हें ऋव कोई ऐसी व्यवस्था दूँढ़ निकालनी थी जिससे कि दोनों पत्तों की वात रह जाती। इसी को ध्यान में रखते हुए, लेखकों ने एक अन्य-प्रकार की एकॉकी का निर्माण किया जिसे हम प्रवेशिका कह सकते हैं। प्रवेशिका श्रों मे पात्रों की संख्या साधार गतयः दो होती थी श्रौर उनकी वस्तु में किसी प्रकार की श्रेष्ठता नहीं रहती थी। केवल दो पात्रों के ही संवाद द्वारा किसी न किसी साधारण भावना का प्रदर्शन किया जाता था। उनकी महत्ता भी ऐसी नहीं होती थी कि यदि वे देखे न जायँ तो किसी प्रकार की कमी क़ा अनुभव हो। वास्तव मे उनका स्थान वहुत गौण रहा करता थां अवद्याप उनका प्रदर्शन पहले होता था परन्तु विशेष महत्त्व था एकाकी का जिसके लिखने मे लेखक समुचित कला का उपयोग करते थे।

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> कर्टेन रेज़र

# एकांकी का उद्गम

एकाकी-लेखन वास्तव में एक अंध्ठ कला है। कदाचित, कुछ ग्रंशों में एकॉकी लेखक को, सम्पूर्ण नाटक लेखक के विनध्वत, ग्रधिक प्रकॉकी तथा नाटक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नाटक की पृष्ठभूमि विस्तृत होती है, उसकी कथा-वस्तु में समुचित विस्तार हो सकता है, उसके पात्र ग्रानेक तथा ग्रसमरूप रहते हैं। इन साधनों के ग्रातिरिक्त नाटक कार को समय का ग्रामाव नहीं रहता ग्रीर वह ग्रपनी बात विस्तार के साथ कह सकता है। एकॉकी लेखक को हर क़दम पर कठिनाई का ग्रानुभव होता है ग्रीर वह इन कठिनाइयों पर अंष्ठ कला के उपयोग से ही विजय पा सकता है।

कुछ त्रालोचकों का विचार है कि एकाकी केवल एक छोटा नाटक है त्रायवा नाटक का ही संकुचित स्वरूप है। यह विचार भ्रम-म्लक है त्रीर एकॉकी के उद्गम की त्रोर ध्यान देने पर हमे यह स्पष्ट-रूप से जात हो जाता है कि दोनो मे महान त्रान्तर है। नाट्यकला के उद्यम की कहानी हम पढ़ चुके हैं; एकाकी के उद्यम पर भी हम त्राभी विचार कर चुके हैं त्रीर यह स्पष्ट है कि दोनों ने त्रापने त्रालग त्रालग रास्ते त्रापनाए हैं त्रीर त्रापना व्यक्तित्व पृथक रखा है। दोनो का उद्गम भिन्न हैं, दोनों की प्रगति मे विभिन्नता है त्रीर दोनों के प्रभाव तथा निर्माण-शैली में भी त्रान्तर है।

# २ एकांकी के विषय

विषय-चयनः इतिहास

नाटक लेखकों के सम्मुख, नाटक रचना के लिए विषय की इतनी स्त्रियिक प्रचुरता है कि कभी कभी कठिनाई यह होती है कि कौन सा विषय चुना जाय। उनके सामने, इतिहास स्त्रपने पृष्ठ खोले हुए

अनिगनत विषय-सूची प्रस्तुत किए रहता है। ऐतिहासिक विषयों में राजाओं की जीवनी, उनके अनेक महत्व-पूर्ण कार्य, उनका पारि-वारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय और वैयक्तिक जीवन सभी नाटक-कार अपने नाटकों में समेट सकता है। सामन्तों तथा राष्ट्रीय वीरों, नेताओं, सुधारकों तथा सेनानायकों के महत्व-पूर्ण कार्यों को नाट्य-कार अपने नाटकों में प्रदर्शित कर सकता है। अपने नाटकों में वह उन ऐतिहासिक घटनाओं, क्रान्तियों तथा राष्ट्र की काया-पलट करने वाली नीति को नाटकीय रूप मे प्रस्तुत कर सकता है जो देश के इतिहास मे अमर स्थान पा गई हैं।

ऐतिहासिकं विषय-चयन में नाट्यकार का प्रमुख ध्येय, दर्शकों में भूत-काल का गौरव तथा उसके प्रति गर्व की भावना का प्रसार करना रहता है। इतिहास मे ही देशों के प्राचीन गौरव की कहानी स्वर्णाकित रहती है। जव नाट्यकार ऐसे गौरव-पूर्ण स्थल रंग मंच पर सफलता से प्रदिशत करता है तो स्वभावतः दर्शकों मे महानता, उत्कर्ष तथा श्रभ्युत्थान की भावना तीव-रूप से जाग्रत हो जाती है। 'इसी कारण अंग्रेज़ी रंग मंच पर, महारानी एलिज़वेय के समय मे शेक्षिपयर लिखित ऐतिहासिक नाटकों—हेनरी प्रथम, हेनरी तृतीय, रिचर्ड इत्यादि की वड़ी प्रशंसा हुई श्रौर वे बहुत लोकप्रिय रहे। फ़्रांसीसी रंग मंच पर नेपोलियन वोनापार्ट तथा लुई स्राठवे के जीवन से संबंधित विषयों की बड़ी लोकप्रियता रही। भारतीय रंग मंच पर चन्द्रगुप्त, त्रशोक, महाराणा प्रताप, शिवाजी, दुर्गादास तथा ऋन्यान्य ऐतिहासिक पुरुषों की जीवन-गाथा वहुत लोक-प्रिय रही है स्रौर भविष्य में भी रहेगी। जव तक इतिहास जीवित रहेगा तव तक नाट्य-कार उसके कोष से विषय-चुनकर जनता को भूत काल की गौरव गरिमा से प्रभावान्वित करते रहेंगे।

# एकांकी के विषय

# लोक-गाथा

नाट्य-कार के सम्मुख इतिहास से संबंधित विषयों के अतिरिक्त लोक-गाथाओं का अमर-कोष भी प्रस्तुत रहता है। यूनान तथा रोम की लोकगाथाएं, इंगिलस्तान तथा स्कॉटलैंग्ड की लोकगाथाएं तथा भारतीय पौराणिक कथाओं को विषय-रूप मानकर अन्यान्य नाटकों का निर्माण हुआ है। यूनान की लोक-गाथाओं में, देवी-देवताओं, देस्यों-दानवों, शूर-वीरों से संबंधित अनेक देवी घटनाओं में नाटक के विषय प्रचुर-रूप में हैं। कुछ अंग्रेज़ी लेखकों ने इनका नाटकीय उपयोग सोलहवीं शताब्दी पूर्वांद में किया था। भारतवर्ष की पौराणिक कथाओं में तो नाटकीय विषयों का अच्य भण्डार है। श्रीमद्भागवत तथा उसकी अन्तर्कथाओं में, श्रुव तथा प्रहलाद सरीखें भक्तों की जीवनी में तथा देवी देवताओं से सम्बंधित रोचक कथाओं में नाट्य रचना के लिए बहुत सामग्री है। भारत के प्राचीन ऋषियों तथा उनकी तपस्या-सम्बन्धी अन्तर्कथाओं में भी बहुत लोकप्रिय ऐसे विषय हैं जिनको लेकर सफल नाटक-रचना हो सकती है।

लोक गाथात्रों तथा पौराणिक कथात्रों को विषयाधार मान कर नाटक-रचना का मुख्य उद्देश्य प्राचीन संस्कृति तथा प्राचीन सम्यता की परिपाटी को जीवित रखना है। प्राचीन संस्कृति तथा सम्यता से प्रेम तथा उस पर श्रद्धा स्वामाविक है। प्राचीन संस्कृति तथा सम्यता के सामाजिक तथा राष्ट्रीय त्राचार, विचार तथा नियमों त्रौर त्रादशों के त्रमुशीलन में एक विचित्र प्रकार के हुएँ तथा गर्व का त्रमुसव होता है, त्रौर उसी प्राचीन संस्कृति को सामने रख कर हम त्र्याचीन संस्कृति त्रौर सम्यता का सम्यक माप लगा सकते हैं। वस्तुतः ऐतिहासिक तथा लोक गाथा विषयों का मूल उद्देश्य प्राचीन गौरव-गरिमा का पुनरत्यान तथा प्राचीन संस्कृति का त्रम्युत्यान प्रदर्शित करना है।

# मानवी आब

नाट्य-कारों के सम्मुख उन मानवी विषयों का भी अनन्त प्रसार रहता है जिनको लेकर कलाकारों ने उत्कृष्ट नाटकों की रचना की है। मानवी गुण और दोष, सद्गुण और दुर्गुण जो मानव-चरित्र में आदिकाल से निहित हैं, उनकी मित्ति पर महान नाटकों का निर्माण हुआ है। जब से मानव घरती पर अवतीर्ण हुआ है तब से उसके रक्त और चरित्र में अनेक भावों तथा विचारों का समावेश होता आया है। प्रेम, ममना, लालसा, स्नेह, सौहांद्र, सहानुभृति; द्वेप, घृणा, वैर कामना, आकाचा, महत्वाकाचा; अभिलाषा, आशा निराशा; गर्व, दंभ, निर्दयता, कूरता, हत्या; अकर्मण्यता, अविवेक, वीरता, कायरता, प्रत्येक प्राणी के अन्तस्तल में छिपे रहते हैं। समय और वातावरण की अनुकूलता अथवा प्रतिकृत्तता देख कर वे ह्वते तिराते हैं। मानव-हृदय एक प्रकार का समुद्र है जिसमें जीवन की असीम शक्तियाँ मन्यन करती रहती हैं और अमृत और विष दोनों का उत्पादन करती हैं। नाट्य-कार इनमें से किसी भी भाव-समूह को लेकर नाटक का निर्माण कर सकता है।

इन नाटकीय विषयों के चयन का मुख्य नाटकीय उद्देश्य मनुष्य की आदि भावनाओं तथा विचारों का दिग्दर्शन कराना है। रंग-मंच पर इन भावों अयवा भाव-समूहों का प्रदर्शन देख कर मानव स्वयं अपने आपको पहचान सकता है। नाट्य-कार अपनी कला द्वारा मनुष्य की ऑखे उसके अन्तस्तल की ओर भुका कर अपने को पहचानने पर वाध्य करता है। इसके प्रदर्शन द्वारा मनुष्य में सद्गुणों के प्रति आकर्पण तथा दुर्गुणों के प्रति घृणा का प्रसार होकर मानव हृदय तथा मानव चरित्र का परिमार्जन होता है। जो नाटक इन भाव-समूहों के विषयाधार पर लिखे जाते हैं उनका प्रभाव मानव-हृदय पर गहरा पड़ता है। साधारणतः नाटक-कार इस विषय पर लिखे

# एका जी के विपय

गए नाटकों में एक रूढ़िवादी शैली का प्रयोग करता है। इस शैली से वह नाटक के विषय को केवल दो भागों में विभक्त करके दोनों से वाह्य इन्द्र प्रस्तुत करता है। नाटक के पहले वर्ग के प्रतिनिधि एक विशेष भाव समूह के प्रतीक होते हैं श्रीर उसके प्रतिकृत भाव-समूह के प्रतिनिधि स्वरूप दूसरा वर्ग रहता है श्रीर दोनों में घोर इन्द्र के पश्चात् एक की विजय घोषित होती है। उदाहरण के लिए नाटक का एक वर्ग दया, चमा श्रीर सौहार्द्र का प्रतिनिधि रह सकता है श्रीर उसका विरोधी वर्ग करता, प्रतिशोध तथा द्रेष का प्रतिनिधि हो सकता है। विरोधी भावों के प्रतिनिधि स्वरूप जिन दो वर्गों में संघर्ष प्रस्तुत होता है उसमें नाट्यकार को श्रेष्ठ कला के प्रयोग का सुश्रवसर कम मिलता है। ऐसे विषय पर श्राधारित नाटकों को हम वाह्य-इन्द्री नाम दे सकते हैं।

श्रन्य नाटकों में नाट्यकार इन्हीं मानवी भावों का श्रर्तद्वन्द्व प्रस्तुत कर सकता है। यद्यपि वह नाट्य-विषय को दो वर्गों में विभाजित करता है, परन्तु दोनों वर्गों के प्रतिनिधि-स्वरूप जो जो पात्र हमारे सामने श्राते हैं वे श्रन्तद्वन्द्व से उद्वेलित रहते हैं। यद्यपि वे वाह्य द्वन्द्व में भाग लेते हैं परन्तु दर्शकों को वे तभी श्राकपित करते हैं जब वे श्रपने श्रन्तस्तल के श्रन्तद्वन्द्व का प्रकाश हमारे छामने करते हैं। इस प्रकार के विषय श्रेष्ठ नाट्य-कारों को प्रिय रहे हैं श्रीर श्रन्तद्वन्द्व प्रदर्शन में हो उनकी महत्ता रही है। इन श्रन्तद्वन्द्वी श्रयवा विश्लेषक श्रयवा मनो-विज्ञानी नाटकों की महत्ता साहित्य में सर्वदा रहेगी। उदाहरण के लिए एक ही पात्र में स्नेह श्रीर क्रूरता, दया श्रीर प्रतिशोध, श्रकर्मण्यता श्रीर वीरता, लालसा श्रीर हत्या का श्रन्तद्वन्द्व नाट्यकार प्रदर्शित कर सकता है। श्रंग्रेज़ी नाट्यकार शेक्सपियर के नाटक इसी वर्ग के हैं।

इस शैली मे लिखे गए नाटकों का उद्देश्य मानव हृदय की गहरा-इयों को नापना है। काल तथा परिस्थित के स्त्रावर्त्त मे पड़कर मनुष्य

का हृदय किस तरह परिवर्त्तित होता रहता है, कौन कौन सी नैतिक अथवा अनैतिक शिक्यों का यह शिकार हुआ करता है; किस प्रकार वह स्वभावतः अपने ही वनाए हुए जाल में फंस कर अपने जीवन का अन्त करता है; किस प्रकार उसके मानसिक अवगुणों का सहारा हुं द कर परिस्थितियाँ उसको विनाश के राह पर लाकर डाल देती हैं। इन सब का लेखा हमें मनोविज्ञानी अथवा अन्तहन्द्री नाटकों में मिलेगा। इन नाटकों का दूसरा उद्देश्य है मानव-हृदय अथवा मानव-चरित्र की अेष्ठता की स्थापना। नाट्यकार अपनी समुचित कला से हममें जीवन के प्रति अद्धा तथा विश्वास की ज्योति जागरित करता है। वह अन्त में जीवन की सत्यता, उसकी सुन्दरता तथा उसकी शालीनता की प्रतिष्ठा कर हमें अपूर्व सन्तोष दान देता है। जो नाट्यकार इसके विपरीत भावनाओं का प्रसार नाटकों में करना चाहते हैं उन्हें निराशावादी कलाकार और जो उपरोक्त भावनाओं का प्रसार करते हैं उन्हें आशावादी कलाकार नाम मिला है।

#### समाज

सामाजिक आचार विचार, रीति रिवाज तथा रहन-सहन ने भी नाटक रचना के लिए यथेष्ट विषय प्रस्तुत किए हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं। जो समाज वह अपने लिए निर्माण करता है उसके साथ अनेक नियम अपने आप वनते चले जाते हैं। ये नियम किसी ख़ास समय, किसी विशेष परिस्थिति, किसी ख़ास वर्ग के मनुष्य वनाते हैं। काल के चक्र में, उन नियमों और वन्धनों की उपयोगिता ज्यों ज्यों समाज वदलता जाता है, त्यों त्यों कम होती जाती है। वदलते हुए समाज को अब नवीन नियमों की आवश्यकता जान पड़ती है। परन्तु समाज तो रूढ़िग्रस्त है। लोग पुराने नियमों मे इतने

१. देखिए--'काव्य की परख'

# एकां भी के विषय

लिस हैं कि उनको तोड़ना उनके साहस के परे है। रूढ़ि ग्रस्त-समाज तव सुधारक की बाट जोहने लगता है। समय पाकर सुधारक का जन्म होता है और वह अपने उत्साह तथा व्यावहारिकता से उन रूढ़ियों पर प्रहार करना शुरू करता है जिसके फल-स्वरूप सुधारक के अनुयायी वढ़ चलते हैं और सम्पूर्ण समाज धीरे धीरे उस सुधार की भावना को अपनाना आरम्भ कर देता है और समाज सुदृढ़ वनता चला जाता है।

सामाजिक विषय-चयन का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार और जनता मे जागरण प्रस्तुत करना रहता है। नाट्यकार समाज के अन्याय अंगों पर प्रकाश डाल कर जनता को चैतन्य कर सकता है। योरप के सभी देशों के नाट्य-कारों ने सामाजिक-कुरीतियों को आधार-भूत मान कर श्रेष्ठ नाटकों की रचना की है। भारतीय नाट्यकारों ने इन सामाजिक विपयों का पूर्ण रूप से उपयोग किया है। वाल-विवाह, बहु-विवाह, शराव-ख़ोरी, जुआ, अविद्या का परिणाम, फिज़्लखर्ची पाश्चात्य देशों के सिद्धान्तों तथा उनके रीति रवाजों का अनुकरण, वेश्या-वृत्ति तथा अनेक कुरीतियों पर नाटक-रचना हुई है। सुधारक-नाटक रचना मे एक विशेष शैली के प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। इस शैली को हास्यात्मक शैली नाम दे सकते हैं।

दुःखान्तकी तथा सुखान्तकी की शैली के अन्तर्गत सुधारक-नाटको की कम रचना हुई है। इसका एक विशेष कारण है। दुःखान्तकी की शैली गौरवपूर्ण तथा उत्कृष्ट विषयों के लिए ही साधारणतः उपयुक्त होती आई हैं। यदि इस शैली में सामाजिक कुरीतियों का दिग्दर्शन कराया जाय तो ऐसा ही जान पड़ेगा जैसे किसी वड़े सिंहासन पर जगन्नाय की छोटी सी मूर्ति रखी है अयवा किसी छोटे वालक को उसके पिता के कपड़े पहना दिए गए हैं। वैभव पूर्ण तथा उन्नत और

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>देखिए 'नाटक की परख'

श्रेष्ट विषय ही जो मानव के इतिहास से संवंधित रहते हैं दु: लान्तकी की शैली में कटाचित् फरते हैं । सु: खान्तकी की शैली, यद्यपि इन विषयों में प्रयुक्त हुई है परन्तु इसमें वाँच्छित सफलता कठिनाई से ही मिलर्ना हे। इसका कारण यह है कि सु: खान्तकी की शैली तभी फल फूल सकती है जब विषय-प्रसार में मनोवैज्ञानिक विश्लेपण का स्थान उचिन रूप में मिले। वास्तव में, समाज की कुरीतियों का सफल प्रदर्शन हास्यात्मक शैली द्वारा ही हो सकता है।

वहास्य सामाजिक कुरीतियों का श्रेष्ठ तथा सफल सुधारक है। इसका प्रयोग कर के नाट्यकार कुरीतियों को इस ढंग से प्रदर्शित करता है कि वरवस हंसी आती है और हम उस कुरीति को घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं। नाट्यकार ऐसी परिस्थिति तथा ऐसा वातावरण प्रस्तुन कर देता है कि कुरीति अत्यन्त वेढंगी तथा कुरूप प्रतीत होने लगती है और उसे अपनाने वाले हास्यास्पद जान पड़ने लगते है। इसी सावना से प्रेरित होकर समाज अपने को कुरीति से दूर करने लगता है।

# समस्याएँ

इन सामाजिक विषयों के साथ साथ आधुनिक नाट्यकारों ने मानव-समाज से संविध्यत अनेक समस्याओं को भी नाटक का विषया-धार बनाया है। आधुनिक मानव-समाज कुछ अथ-शास्त्रियों, व्यवसायियों तथा राजनीतिज्ञों के हाथ की कठपुतली के समान है। इन वगों ने समाज के सम्मुख अनेक प्रश्न उपस्थित कर दिए हैं। इन्होंने वर्ग-संघर्ष, वर्ग-वैमनस्व, प्रतिद्वन्दी आदश, जनता के सामने रख कर जन-समूह को इन प्रश्नों का हल द्वं ढने पर विवश किया है। अर्थ शास्त्रियों

<sup>ै</sup>द्याञ्चनिक युग से सिद्धान्त का घोर विरोध हुन्ना है। देखिए 'द्यान्तको खरह'

<sup>&</sup>lt;sup>२</sup>देखिए—'हास्य की परख'

# एकाकी के विषय

ने अनेक प्रकार के आर्थिक आदशों को समाज के सम्मुख रखा है जिनमें मुख्य हैं साम्य वादी तथा पूंजीवादी; व्यवसायियों ने अपनी धन लिप्ता से अनेक वर्ग निर्मित कर दिए ह; राजनीतिकों ने साम्यवाद, प्रजातन्त्र, जन-तन्त्र तथा एक-राज-शासन, तानाशाही अदि राजनीतिक आदशों को समाज के सामने लाकर उसको अष्ठ-शासन विधान अपनाने का आमंत्रण दिया है। न्याय-विधान से सम्बन्धित अनेक प्रश्नों को नाट्यकारों ने विषयाधार माना है। ग्रीवी तथा अमीरी की समस्या; ऊच तथा नीच की समस्या, महाजन तथा कर्ज़दार की समस्या, कानून तथा अपराधी की जटिल समस्या, असहयोग तथा सहयोग की समस्या, विवाह तथा तलाक संवन्धी समस्याएं सभी वड़ी सरलता से नाट्यकार अपना कर अष्ठ-नाटक रचना कर सकते हैं।

इन समस्यात्मक नाटकों का मुख उद्देश्य जनता श्रौर समाज के सम्मुख, इन समस्याश्रों की विषमताश्रों तथा उससे संविध्यित सामाजिक हानि लाभ का लेखा प्रस्तुत कर समाज को उन समस्याश्रों को सफल-रूप से हल करने पर बाध्य करना है। न्याय तथा श्रन्याय संवन्धी समस्याश्रों तथा विवाह श्रौर तलाक संबंधी प्रश्नों को कुछ श्रंग्रेज़ी नाट्यकारों ने इतना सफल नाटकीय-रूप दिया कि सरकार ने विवश होकर कुछ पुराने नियम बदल दिए श्रौर नए कानूनों का निर्माण किया है। समाज मे जब वर्गीकरण के फल-स्वरूप कुछ विषम समस्याएँ पैदा हो जाती हैं तो प्रतिह्रन्द्री वर्गों मे घृणा, द्रेष, शत्रुता, वैर तथा हानि पहुँचाने की भावनाएं जाग्रत हो जाती हैं। प्रतिद्रन्द्री वर्ग श्रपनी पूरी शक्ति लगाकर एक दूसरे की नीचा दिखलाने तथा परास्त करने की धुन में लग जाते हैं। इस द्रन्द्र तथा प्रतिस्पद्धों के कारण जो दोनों श्रोर की हानि होती है उस पर दोनो वर्ग श्रमने। श्रीममान के कारण हिष्ट पात नहीं करते। वे दोनों श्रपने गर्व में चूर श्रपनी जीत के नारे लगाते रहते हैं। नाट्यकार को इस द्रन्द्र के फल सरूप जो भलाई

बुराई दिखलाई दे उसी को कलापूर्ण ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए।

समस्यात्मक नाटकों के लिखने में शायद श्रेष्ठतम कला की आवश्यकता होती है। शायद इस श्रेणी के सफल नाटक-लिखने में अन्य विपयों पर नाटक लिखने के विनस्वत अधिक कलात्मक-श्रम की ज़रूरत पड़ेगी। इसका एक कारण है। जव नाट्यकार समस्यात्मक नाटकों को हाथ में लेता है तो वह एक मनुष्य की हैसियत से अपने को किसी न किसी वर्ग का प्रतिनिधि अथवा अनुयायी मान लेता है। और यह अत्यन्त स्वाभाविक भी है। उदाहरण के लिए पूजीवाद तथा साम्यवाद से संविध्यत समस्या पर प्रकाश डालने में लेखक के निजी व्यक्तित्व का वड़ा भारी हाथ रहेगा। यदि वह पूंजीवादी समाज में पला है, फला फूला है तो स्वाभाविकतः वह उनका पन्न लेने पर वाध्य हो जायगा।

इसी प्रकार साम्यवादी आदशों का मानने वाला कलाकार, अपनी कला के आदशों को भुला कर उस वर्ग का प्रतिनिधित्व ग्रहण कर लेगा और अपने विरोधी वर्ग को उचित रूप से स्पष्ट नहीं कर सकेगा। इसी तरह व्यवसायी वर्ग से सहानुभूति रखने वाला और मज़बूर-वर्ग से विमुख कलाकार केवल अपने ही पन्न के समर्थन में फंस कर समस्या की सारी गुत्थियों को न सुलक्षा सकेगा।

समस्यात्मक नाटकों के लिखने से वाह्यवादी शैली ही अधिक उपयोगी प्रमाणित होगी और हुई भी है। इस शैली से विषय-प्रति-पादन करने से दोनों विरोधी पन्नों के अधिकारों का सम्यक माप मिलेगा। एक कुशल वकील के समान कलाकार जब दोनो पन्नों की कहानी, निलिस रूप से कह चलता है तो कुशल पाठकों पर असर गहरा पड़ता है। और जब वह पन्न ग्रहण करके एक वर्ग का प्रति-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> उखिए—'काव्य की परख'

# एकांकी के विषय

निधि वन उसी वर्ग की अच्छाई प्रदर्शित करने पर तुल जाता है तो हमें यह संशय होने लगता है कि इसमें लेखक की शायद निजी रुचि का ध्यान अधिक रखा गया है, कला का ध्यान कम। अन्त-वादी-शेली में लिखे गए नाटकों की संख्या यद्यपि कम नहीं परन्तु उन्हें सफल नाटक कहने में संकोच होगा। अंग्रेज़ी साहित्य में गॉल्स-वदीं के समस्यात्मक नाटक उच्चकोटि के हैं और उनमें जहाँ तक संभव हो सका है नाट्यकार ने दोनों विरोधी पन्नों का समर्थन वड़ी खूबी से किया है। परन्तु कुशल और चतुर पाठक कुछ भावनाओं के अधिक प्रसार में जान लेते हैं कि लेखक की सहानुभूति किस पन्न की ओर अधिक है।

# जीवन-चित्र

कुछ श्राधिनिक नाट्यकारों में श्रन्यान्य नाटकीय विषय न श्रपना कर केवल प्रतिदिन के जीवन की चुनी हुई घटनाश्रों को विषयाधार मानकर दृश्यात्मक नाटकों की रचना की है। यदि ध्यान-पूर्व के देखा जाय तो हमे ज्ञात होगा कि हर दिन के जीवन मे हमें ऐसे ऐसे दृश्य दिखलाई देते हैं कि यदि उन्हें हम शब्दों द्वारा चित्रित कर सकें तो वे साहित्य की श्रमूल्य निधि होंगे। हम सुबह से शाम तक श्रपने निजी कार्यों मे व्यस्त रहते हैं श्रीर यदि कोई कलाकार हमारे भावों श्रीर कार्यों को ज्यों का त्यों प्रदर्शित कर सकता तो उस वर्णन को पढ़ कर हमें वरवस बड़ी हंसी श्राती श्रीर बड़ा श्रचंभा होता। उदाहरण के लिए श्राप शाम को वाहर टहल जाइए। कहीं न कही पान वाले की दूकान श्रापको दिखलाई पड़ेगी। दूकान से चार कदम इधर ही श्राप खड़े हो जाइए श्रीर ख़रीदारों का ताता, उनकी सज धज, उनकी बातचीत, दूकान की सजावट सव पर तीत्र निगाह डाल कर

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> वही

नाटक का वातावरण प्रस्तुत कर लीजिए। या ग्राप वाज़ार की ग्रोर जाइए। त्राप देखेंगे कि कहीं पर कोई तरकारी का मोल भाव कर रहा है, कही कोई कुप्पी में तेल भराए उससे लिपटे हुए तेल को हथेली से काछ कर सर पर रगड़ रहा है; कहीं कोई गाय किसी की टोकरी से मूली के पत घसीटती नज़र आ रही हैं, कहीं कोई घलुआ मॉगने में श्राध घन्टा काँव काँव कर रहा है, कहीं कुंजड़े का तराजू डाड़ी मारते वक्त वरवस दूट रहां है श्रौर उसी वक्त कोई ले गरमा गरम पकौड़ियाँ की आवाज़ लगा रहा है। इन दृश्यों को कोई भी कलाकार सजाकर उसे हमारे सम्मुख रख कर हमें आकर्षित कर सकता है। कुछ साहित्यिक मनीषियों का कथन है कि वास्तविक जीवन चित्र काल्पनिक जीवन-चित्र की ऋषेचा ऋधिक ऋाश्चर्यान्वित करने वाला होता है। अगर कलाकार हिन्दुस्तान के इक्केवालों, तागेवालों, ठेलेवालों, गाड़ीवालों, रिक्शेवालों, मोटरवालों की आवाज़ ही वास्तविक रूप से शब्द-चित्रों में प्रस्तुत कर ले तो हमें उसे पढ़कर वड़ा आश्चर्य होगा और उतना आश्चर्य परीदेश की एक कहानी पढ़कर शायद न हो। या कोई कलाकार इलवाई के कपड़ों की सतरंगी महक, ठर्रा पीकर गधे पर चढ़े हुए धोवी की लहक, या कुछ चलती हुई दूकानों पर के भीड़ भड़क्के का वास्तविक चित्र खीच दे तो शायद हम लोग हंसते हंसते लोट पोट हो जाय ख्रौर हमे उन चित्रों की वास्तविकता पर विश्वास भी न हो क्योंकि वास्तविकता काल्प-निकता से कहीं ऋधिक ऋाश्चर्य में डालने वांली होती है।

हश्यात्मक नाटकों का प्रमुख उद्देश्य वास्तविक जीवन के प्रति अनुरक्ति अथवा विरोध पैदा करना नहीं वरन् केवल इसका हास्यपूर्ण हिष्टकोण उपस्थित करना रहता है। कलाकार एक ऐसे कोण से इन वास्तविक हश्यों को देखता है कि उसपर मामूली आदमी की निगाह पड़ती ही नहीं और अगर पड़ती है तो वहुत धुंधले रूप मे। मामूली

# एकांकी के विषय

दर्शकों को पान वाले की दूकान पर केवल चूना, कत्या पान सुपारी का कय विकय दिखलाई देता है, मगर कलाकार की आँखे उस छैल छुवीले आहक की अूमंगिमा को देखती हैं जो पान खाकर, अपने सिर की टोपी ज़रा तिरछी कर दूकान के वड़े आईने मे अपनी शकल देख, मूछे टे, एक हलकी सी सुरकान फेकने के बाद अपने लाल अंगौछे से अपने जूते को माड़ने के पश्चात् अपने होठों के कोरों पर लगी पाक को पोंछते पोंछते चल देता है। जिस प्रकार व्यंगिवार्वली का चित्रकार इंगलिस्तान के मृतपूर्व प्रधान-मन्त्री मिस्टर चित्रावर्ली का गिल, फूली फूली शकल और उसमें चुमा हुआ एक लम्बा सिगार, या महात्मा गाँधी का गोल चश्मा और काछा काछे दुवला पतला शरीर, या जिन्ना साहेव की चुस्त शेरवानी या अपटूडेट सूट, लम्बी लम्बी टाँगों और एक आँख का चश्मा देखता है उसी प्रकार हश्यात्मक नाटकों का कलाकार जीवन को कुछ ऐसे दृष्टकोण से देखता है कि हमे अनायास हंसी आजाती है।

इस कथन से कदाचित् यह भ्रम हो सकता है कि हश्यात्मक नाटकों का उद्देश्य केवल हास्य प्रस्तुत करना है। यह वात सिंद्रिय हैं नाट्यकार का उद्देश्य तो केवल जीवन के हश्यों की वास्तविकता का अनुभव कराना है अगर उस अनुभव के फलस्वरूप हमें हंसी आजाय तो और भी अञ्झा। ऐसे यथार्थवादी साहित्य का एक और उपयोग है वह है हमें अपना स्वयं परिचय मिलना। जीवन मे व्यस्त हम अपने को देख ही नहीं सकते; देख तो वह सकता है जो व्यस्त रहते हुए अपना व्यक्तित्व अलग रख सके। कलाकार यह आसानी से कर सकता है इसलिए हम अपने को समक्तने के लिए उसका सहारा ढूंढ़ते हैं। 'चौराहा' हश्यात्मक नाटक का सफल उदाहरण है।

देखिए—'सात पुकांकी'

# प्रचारात्मक विषय

कुछ नाट्यकार अपनी रुचि अयवा प्रतिभा के अनुसार प्रचारात्मक विषय चुनकर भी नाटक रचना कर सकते हैं। यद्यपि ये विषय
बहुत कुछ अंशों मे समाज के अन्तर्गत आते हैं फिर भी इनकी एक
अलग अंगी मान ली जा सकती है। आधुनिक काल मे इन विषयों
की वहुतायत है और अनेक कलाकारों ने इन्हें फलप्रद विषय-स्वरूप
माना है। इस शताब्दी के दूसरे महायुद्ध के समय प्रचारात्मक साहित्य
बहुत अधिक रचा गया और अभी भी कुछ कलाकार इनकी महत्ता
कम नहीं समभते। प्रचारात्मक विषय जीवन के प्रत्येक विभाग से
संवन्धित रह सकते हैं। परन्तु विशेषतः राजनीतिक विषय ही अधिक
रचिकर रहे हैं। पूंजीवाद के विरुद्ध साम्यवादी आदशों का प्रचार,
तानाशाही के विरुद्ध जनतन्त्र के आदशों की घोषणा, व्यवसायिकता
के विरुद्ध सरल तथा प्राकृतिक जीवन-यापन के आदशों का प्रचार;
हिसा के विरुद्ध स्रहिसा का प्रचार, साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रजातन्त्र
शासन विधान के आदशों का प्रचार; अनेकानेक विषय चुने जा
सकते हैं।

प्रचारात्मक विषयों का उपयोग तो स्पष्ट ही है। लेखक का उद्देश्य इन नाटकों मे अपने प्रचारित वादों मे जनता को आकर्षित करना रहता है; उनका ध्यान सदैव उस अणी के लोगों पर रहता है जिनका मन अपनी ओर खींच लेना उनका वाञ्छित उद्देश्य है। जनता को जागरित कर, उसे किसी आदर्श की ओर अप्रसर कर देना इन नाटकों का स्पष्ट उद्देश्य रहा करता है। आधुनिक काल में अंग्रेज़ी सरकार ने वहुत दिनों तक एक प्रचार-विभाग जारी रखा था जिसका मुख्य उद्देश्य प्रजातन्त्र शासन की महत्ता तथा साम्राज्यवाद की नीव हढ़ करना था। इस विभाग के आदेशानुसार सामयिक साहित्य की रचना हुई और प्रजातन्त्र की महत्ता, तानाशाही की क्रूरता तथा युद्धस्थल

# एकाकी के तत्त्व

की नैतिकता की कहानी देश के कोने कोने तक पहुँचाई गई।

प्रचारात्मक नाटकों की रचना में एक विशेष कला की आवश्यकता है। यह कला है निष्पिच्चिता की। जितने ही अधिक निष्पच्च रूप से विषय का प्रतिपादन होगा उतना ही लेखक सफल मनोरथ होगा। निष्पच्च रूप से नाटक रचने में कई अड़चने आती हैं। पहला तो है लेखक का व्यक्तित्व। अपने व्यक्तित्व को अलग हटा कर साहित्य लिखना बड़ा दुर्लभ कार्य है। अष्ठ कलाकार ही अपने व्यक्तित्व के पाश से मुक्त होकर समस्याओं की तह तक पहुँच् पाए हैं। जहाँ जहाँ व्यक्तित्व साहित्य पर छा गया है वह साहित्य महत्वहीन हो गया है। लेखक को इन प्रचारात्मक नाटकों के सफल प्रयोग में एक ऐसे दृष्टिकोण को अपनाना रहता है जिससे कि कही हुई वात तर्कयुक्त तथा संगत जान पड़े। यदि प्रचार का ध्यान अधिक और संगत तथा वर्कयुक्त प्रतिपादन का ध्यान कम रखा गया तो पढ़े लिखे लोगों पर उनका समुचित प्रभाव न पड़ सकेगा। हॉ अनपढ़ लोगों पर उनका प्रभाव पड़ सकता है पर ऐसे अस्थाई प्रभाव से क्या लाभ। इन नाटकों में भी वाह्यवादी शेली अपेच्तित है।

3

# एकांकी के तत्व

#### कथानक

एकाकी के तत्वों मे सबसे पहले कथानक की गणना है। कथानक हम जीवन के किसी भी विभाग से चुन सकते हैं। इतिहास, लोकगाथा, समाज, मानवी भाव, समस्याएँ जीवन चित्र, प्रचारात्मक विषय-कही से भी हम कथानक हूँ द कर उसका नाटकीय उपयोग कर सकते हैं। इस कथानक के चुनने मे लेखक की रुचि ही नहीं वरन उसकी चमता भी उसके निर्णय मे सहायक होनी चाहिए। किस विषय के लिए कैसी शैली

त्रपेचित होगी इसका संकेत हम कर चुके हैं। यहाँ सिर्फ़ इसका निर्ण्य करना है कि कैसे कथानक, एकांकी रचना के लिए विशेष-रूप से फल-प्रद होंगे। यों तो श्रेष्ठ कलाकार के लिए कोई भी कथानक श्रेष्ठ एकाकी लिखने के लिए मान्य होना चाहिए मगर फिर भी हानेक फल-प्रद कथानकों की स्रोर संकेत किया जा सकता है।

सफल तथा फलप्रद कथानक में कुछ विशेष तत्वों का होना ज़रूरी है। वे तत्व हैं उसकी वास्तिविकता अर्थात् साघारण जीवन से सम्वन्ध; उत्तेजना अर्थात् पग पग पर कौतृहल तथा जिज्ञासा की जागृति विस्मय अर्थात् अन्तिम फल को अन्त तक दुविधा में छिपे रहना और रोचकता। रोचकता के अन्तर्गत हम अनेक गुणों का समावेश कर सकेंगे। आनन्द, हास्य तथा चित्त को देर तक आकर्षित रखने की ज्ञमता हम कुछ विशेष गुण मान सकते हैं। आयरलैग्ड के प्रमुख किव तथा नाट्यकार विलियम वटलर येट्स से एक अन्य नाट्यकार लार्ड डनसेनी ने पूछा—'आप एकांकी के कथानक का प्रधान गुण क्या समकते हैं। येट्स ने उत्तर दिया—'विस्मय', डनसेनी ने फिर पूछा—और वृसरा गुण १ उत्तर मिला—'विस्मय' और तीसरा गुण १ प्रश्रकत्तां ने दुहराया, जवाव मिला—'विस्मय'। इससे स्पष्ट है कि जो कथानक विस्मय विहीन हैं वे लेखक के लिए वाच्छनीय नहीं।

इस सम्पर्क में जो सवसे विवादग्रस्त समस्या खड़ी हो जाती है वह है कथानक की वास्तविकता के संबंध में । यथार्थ और कल्पना का भगड़ा वड़ा पुराना है और यह कहना भ्रम-मूलक है कि यथार्थ और कल्पना दो विरोधी शक्तियाँ है। वास्तव में दोनों एक दूसरे की सम-पूरक हैं। कोरी कल्पना का दूसरा नाम प्रमाद है। यथार्थ की भित्ति पर ही कल्पना अपना विशाल महल बनाती है; सपने संजोती है। विविध रंग के वितान तनती है। कलाकार अपनी अेष्ठ कला के पीछे यह सत्य इस ख़ूबी से छिपा लेते हैं कि पाठक तथा दर्शक के सम्मुख कल्पना का ही मायाजाल दिखलाई देता है। यथार्थ मुंह छिपा कर ऐसी श्रींख मिचौनी खेलता है कि साधारण पाठक उसका पता श्रासांनी से पा ही नहीं सकते। कल्पना श्रपना इन्द्रधनुष ताने सम्पूर्ण श्राकाश पर छा जाती है श्राकाश श्रपना यथार्थ वायुमण्डल छिपाए कल्पना की सतरगी श्रठखेलियाँ देखा करता है। यथार्थ पर वैज्ञानिक की दृष्टि पड़ती है, कल्पना पर किव की।

श्रव निश्चय यह होना है साधारण जीवन से सबंधित कथानक फलपद होंगे ऋथवा ऋसाधारण या श्रेष्ठ वर्गों के जीवन से संबंधित। यह भगड़ा भी साहित्यिक रूप से बहुत पुराना है। प्राचीन आलोचकों न -पूर्वीय तथा पारचात्य-दोनों ने ही अंष्ठ श्रेणी के लोगों से संबंधित कथानकों को नाटकों के लिए मान्य समक्ता है श्रीर यदि वे जीवित होते तो एकाकी के लिए भी यही आदेश देते। अरस्तू के अनुसार , दु:खान्तकी किसी श्रेष्ठ नगं के पात्र द्वारा सम्पादित, एक गंभीर, महत्वपूर्ण, सम्पूर्ण तथा विशाल कार्य है जो भय और करुणा के माध्यम द्वारा हमारी भावनात्रों का परिमार्जन करता है। पूर्व के सुःखान्तकी मे पात्र राजे हैं, महाराज हैं। इसके विपरीत मारिस मेटरलिंक तथा अन्य प्रगतिवादी तथा यथार्थवादी आलोचको ने अेष्ठ वर्ग के जीवन को नाटक-रचना के लिए अनावश्यक ही नहीं वरन निरर्थक माना है। इनके अनुसार साधारण वर्ग के लोगों के जीवन में, जो हमारे बहुत निकट है, ऐसे फलपद स्थल हैं जिनके आधार पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नाटक की रचना हो सकती है। इस सिद्धान्त से कलाकार के अपर उत्तरदायित्व कुछ ग्रधिक वढ़ जाता है। यों तो श्रेष्ठ कलाकार वालू से भी तेल निकाल सकता है परन्तु साधारण कलाकार को रूढ़िवादी होना ही पड़ेगा। जव तक उस की प्रतिभा असाधारण नहीं

१देखिए—'दुःखान्तकी खगड'

होती कदाचित वह साधारण विषयों में नाटक की आतमा की प्रतिष्ठा न कर सकेगा। हम साधारण दृश्यात्मक स्थलों की ओर सकेत कर चुके हैं और उनकी रोचकता पर विचार भी कर चुके हैं।। सच तो यह है कि कथानक का चुनाव हमें लेखक की रुचि और उसकी प्रतिभा पर छोड़ना पड़ेगा। परन्तु उससे हम उत्तेजना, विस्मय तथा रोचकता माँगने के हक़दार अवश्य हैं।

उदाहरणार्थ 'माँ' का कथानक साधारण श्रफ़ीदी जीवन से लिया गया है। जिसमें यथार्थ का यथेष्ट ध्यान रख कर ही उद्देश्य की पूर्ति की चेष्टा की गई है। इस एकाकी में साधारण ऋफ़ीदी समाज तथा उसके अन्तर में छिपे हुए कुछ स्थलों की स्रोर प्रकाश डाला गया गुणों के स्पष्ट दर्शन होते हैं। यदि इस उद्देश्य में कथानक सहायता देता है तो उसका चुनाव सफल है। उसी प्रकार 'ठाकुर का घर' में एक साधारण गृहस्थ के क्रान्तिकारी जीवन से सबंधित कथानक चुना गया है। 'मळुए- की माँ' का कथानक माहीगीरों के सरल, दीन तथा दरिद्र जीवन से संबंधित है। 'वन्दर की खोपड़ी तथा 'दादा की मौत' का कथानक मध्यम वर्गीय जीवन की स्रोर दृष्टिपात करता है स्रौर 'प्यारे सपने' का कथानक भी उसी जीवन से सम्पर्क रखता है। इन कथानकों में प्रायः सभी, केवल 'दादा की मौत' छोड़ कर, दु:खान्तक हैं स्त्रौर यथासाध्य उनमें कथा-नक के तीन वांच्छनीय गुंगों उत्तेजना, विस्मय तथा रोचकता लाने का प्रयास किया गया है। इन तीनों गुर्णों का परिपाक किस प्रकार तथा किन साधनों द्वारा किया गया है इसका उल्लेख एकाकियों की त्राला त्रालोचना में ही हो सकता है। परन्तु इसका संकेत स्रवश्य किया जा सकता है कि 'मॉ' में उत्तेजना तथा रोचकता ग़फ़ार की मॉ की स्निग्ध ममता तथा अपने-सगे वेटे की मृत्यु की अज्ञानता के द्वारा

ही प्रस्तुत हुई है। वैसे ही 'ठाकुर का घर' तथा 'मछुए की मॉ' में उत्तेजना तथा रोचकता गंगा तथा शान्ति के प्रेम श्रीर कप्तान हूडिल के क्रूर तथा कुटिल वाद-विवाद के द्वन्द्व-स्वरूप तथा 'मुलिया की माँ' के श्राप्रह तथा उसके व्यथित हृदय की श्राशंकाश्रों की पूर्णता में कमशः प्रस्तुत हुश्रा है। 'वन्दर की खोपड़ी' तथा 'दादा की मौत' में उत्तेजना श्रीर रोचकता की विशेष मात्रा है। 'वन्दर की खोपड़ी' में कदाचित उत्तेजन श्रातिक्रमण कर गई है श्रीर 'दादा की मौत' में रोचकता। वह स्वाभाविक ही है क्योंकि पहले का कथानक तन्त्र-जगत से संबंधित है श्रीर दूसरे का प्रहसनात्मक है।

वस्तु

कथानक के जुनाव के परचात् हमें उस कथानक को एक ऐसे ढॉचे में ढालना है जिससे हमारे नाटकीय उद्देश्य की पूर्ति हो। जिस प्रकार से लोहे के कारख़ाने कच्चा लोहा गलाकर, उन्हें साचे में ढाल कर चमचमाती हुई रेल की पटिरयां तथा ख्रान्य उपयोगी ख्रोज़ार बना देते हैं ख्रायवा जैसे नानबाई मैदा, ख़मोर तथा साचे ख्रोर ख्राग के उपयोग से डवलरोटिया प्रस्तुत कर देते हैं उसी प्रकार नाट्यकार कथानक को कांट छाट कर, उसको संवार कर वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। कुशल माली वाटिका में धूम घूम कर क्यारियों की मेंड़ें ठीक करता है, फुनिगयों सीधी करता है, पौधे के पास लगी हुई घास को उखाड़ फेकता है, गुलाव में क़ब्में लगाता है ख्रीर जाते जाते वाटिका को नया रूप तथा रंग दे देता है उसी प्रकार एकाकी नाट्यकार ख्राप्ने कथानक-रूपी उद्यान की क्यारियां, पौधे, क़लमें काट छाट कर वस्तु का निर्माण करता है। कुछ लेखकों ख्रौर पाठकों के मन में कथानक तथा वस्तु के ख्रन्तर का ख्रनुभव कठिन जान पड़ता है ख्रौर वे कथानक

वेखिए 'सात एकांकी'

त्रौर वस्तु को एक ही चीज़ समभने लगते हैं। यह घारणा भ्रम-मूलक है। कथानक वस्तु का जन्मदाता है। वह उसकी भित्ति है। गमले रूपी कथानक का वस्तु प्रस्फुटित पुष्प है।

#### रङ्ग-स्थल

वस्तु-निर्माण में सब से पहले रंग-स्थल का ध्यान होना चाहिए। रङ्ग-स्थल की अड़चने वस्तु को बहुत कुछ अंशों में सीमित कर देती हैं। जैसा कि हम दु:खान्तकी खएड मे देख चुके हैं शेक्सपियर के रुमस्त नाटक रङ्ग स्थल की अङ्चनों पर विजय पाने के लिए अनेक साधनों का सहारा लेते रहे हैं। उसी प्रकार आधुनिक नाट्यकार को भी ऐसी कथा वस्तु संजोनी चाहिए जिससे रङ्ग-स्थल की कठिनाइयाँ कोई वड़ा अड़चन न डाल सकें। आधुनिक रङ्ग-स्थल इतना सहज तथा प्राकृतिक हो गया है कि उसमें हम कोई असाधारण अथवा कृत्रिम घटनात्रों को सफल रूप से प्रस्तुत नहीं कर सकते। पश्चिमी देशों में खुले मैदान में रङ्ग स्थल की व्यवस्था का प्रचार बहुत ज़ोर शोर से है। वहुत स प्रगति-शील रङ्ग-स्थल तो केवल एक पिछला श्रौर एक श्रगला परदा ही यथेष्ट समभते हैं श्रौर जीवन के सभी रोचक प्रसङ्ग वहाँ पर सफलता से प्रस्तुत कर सकते हैं। नाटक की पृष्ठ-भूमि समभाने के लिए रङ्ग-स्थल पर सजाई हुई चीज़ों तथा पात्रों की वेश-भूषा और कथोपकथन का उपयोग साधारणतः आजकल होता है।

ऐतिहासिक कथानकों से ली हुई वस्तु में रङ्ग-स्थल का उत्तर-दायित्य कुछ अवश्य वढ़ जायगा। लेखक को तत्कालीन जीवन का सम्पूर्ण परिचय; वेश-मूषा का ज्ञान; भाषा का ज्ञान तथा सजावट का सम्पूर्ण परिचय होना चाहिए। इस दृष्टि से हमे नाटक-कार की सफलता का माप लगाना होगा। उदाहरण के लिए वस्तु तो है अशोक अथवा

# एकांकी के तत्त्व

चन्द्रगुप्त के समय से सम्वन्धित और बैठने के कमरे में श्राजकल की कुर्ियाँ रखी हैं; विजली का पंखा चलाया जा रहा है श्रीर वन्द किया जा रहा है; चाय श्रा रही है, प्लेटों में रखी हुई, मिठाई नहीं वरन के श्रीर विस्कुट श्रा रहा है या महाराज के वाय-रूम (स्नान-यह) में पानी के पम्प लगे हुए हैं। या चित्र तो है वौद्धकालीन भारत का श्रीर पात्र रङ्ग-स्थल पर चूड़ीदार पाजामा तथा जूते पहने हुए हैं। श्रथवा मुग़ल-दर्बार के हश्य मे विजली के पंखे चलते दिखलाई देते हैं। श्रथवा हश्य है एक श्रत्यन्त ग़रीब घर का मगर वर्तन कुछ तो हैं चादी के, श्रधिकांश फूल के श्रीर एक बैठक भी है जिसमें गहदार कुर्सियाँ भी रखी हैं। यह वातावरण वस्तु के, पात्र के तथा देशकाल के हिसाव से श्रसङ्गत है।

साधारण जीवन से सम्बन्धित कथानकों से वस्तु लेने मे निरी च्रणशिक्त की बड़ी आवश्यकता पड़ेगी। निरी च्रण की च्रमता द्वारा ही वस्तु में जान पड़ सकती है। इसी शिक्त के उपयोग द्वारा वस्तु के ससर्ग में आने वाली अनेक चीज़ों पर यथेष्ट ध्यान पड़ेगा। निरी च्रण द्वारा ही प्रत्येक वस्तु में वास्तिविकता की प्राण-प्रतिष्ठा हो सकती है। वाह्य जीवन को वस्तु में समेटने के लिए तो निरी च्रण-च्रमता के अतिरिक्त और कोई दूसरी शिक्त ही नहीं। मनुष्यों का रहन-सहन, आचार-विचार, आदान-प्रदान तथा उनके प्रतिदिन की जीवन-चर्या का समुचित परिचय निरी च्रण-शिक्त द्वारा दिया जा सकता है। इस शिक्त के समुचित प्रयोग से वस्तु की सजावट तथा उसका शृङ्गार हो सकता है और इसी के वल पर हम वस्तु को ऐसा रूप दे सकते हैं जैसा कि हम शायद कल्पना भी न कर सकों। निरी च्रण-शिक्त, वस्तु-रूपी शिशु की सुबोध धाय के समान है जो उसको हर समय, हर जगह चित से वचाती चलती है और उसका पोषण करती रहती है। निरी च्रण-च्रमता यों तो सभी तरह के साहित्य निर्माण में अपे चित है

किन्तु नाटक-रचना में तो उसका स्थान वहुत महत्वपूर्ण है। भाव-प्राधान्य

वस्त-निर्माण मे लेखक को केवल एक ही स्थल, एक ही भावना, एक ही स्थिति तथा एक ही भाव अथवा चित्तवृत्ति का प्राधान्य रखना चाहिए, इसी एक-कोग्गीय प्रदर्शन मे एकाकी की विशेषता है श्रौर इसी में उसकी कला है। यदि किसी एकाकी में श्रनेक स्थलों, अनेक भावों, अनेक चित्तवृत्तियों का सम्मिश्रण है तो वह एकाकी के प्रमुख तत्व की रचा नहीं करता श्रीर उसमें एकाकी लेखन कला पूर्ण-रूप से प्रस्फुटिन न हो पाएगी। एकांकी की महत्ता इसी में है कि वह केवल एक ही भावना ऋथवा चित्तवृत्ति का उत्तेजनापूर्ण, विस्मय-पूर्ण तथा रोचक प्रदर्शन करे। यदि वह इस आदर्श से गिरता है तो वह किसी भी दृष्टि से सफल नहीं हो सकता। कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि कुछ कलाकार वस्तु मे उत्तेजना अथवा रोचकता लाने के लिए भूल से अनेक स्थलों अथवा भावनाओं को एक ही एंकांकी में प्रस्तुत कर देते हैं जिसके फल-स्वरूप एकाकी के ऋन्तिम प्रभाव मे वहुत कमी आ जाती है और दर्शक का ध्यान भटकने लगता है। जव तक एक ही भावना का प्रसार न होगा प्रभाव में सदा कमी रहेगी। एकाकी नाट्यरूपी गीत है। जिस प्रकार गीत का प्राण एक ही भाव-प्राधान्य में रहता है उसी प्रकार एकांकी का प्राण केवल एक ही भावना-विशेष मे निहित रहता है। यह नियम चाहे दुःखा-न्तकी हो श्रयवा सुःखान्तकी श्रयवा प्रहसन सभी के लिए लागू है। इस नियम की उपेचा नहीं हो सकती। उपरोक्त नियम के श्राधार-भूत 'माँ' में वात्सल्य की मर्यादा, 'ठाकुर का घर' मे घर की 'श्रान' की मयादा 'मछुए की मां' में मांभी के जीवन की हढ़ता तथा श्राशंका के द्वन्द्व द्वारा जिस 'वात्सल्य-व्यथा' का जन्म होता हे उसका प्रसार; 'वन्डर की खोपड़ी' में स्रौत्सुक्य का एकाकी प्रसार, 'दादा की

# एकांकी के तत्त्व

न्मौत' में सामाजिक तथा पारिवारिक पाखरड का प्रदर्शन तथा 'प्यारे -सपने' मे कौमार्य जीवन की काल्पनिकता का दिग्दर्शन है।

इसी नियम के सम्बन्ध में यह भी कहा जा सकता है कि कला-कार की एकाकी में केवल एक भावना के फल-स्वरूप एक ही प्रभाव प्रकट करने में सलग्न रहना चाहिए। एक भावना के फल-स्वरूप जो 'प्रभाव प्रकट किया जायगा उससे दर्शक के हृदय पर गहरा प्रभाव 'पड़ेगा और यदि प्रभाव में अनेकरूगता हुई तो एकांकी अपने आदर्श से गिर जायगी। प्रभाव के अनेक रूप होने के कारण दर्शक का ध्यान बॅटता चला जायगा और अन्त में उसके हृदय पर कोई स्थायी तथा स्पष्ट प्रभाव नहीं पड़ सकेगा।

### सा ज्ञम्य तथा समन्वय

कला की दृष्टि से एकाकी लेखक को वस्तु के अनेक भागों पर कड़ा नियंत्रण रखना होगा। इस नियंत्रण के फलस्वरूप ही एकांकी अपने सफल रूप में विकसित हो सकेगी। इसका तात्प्य यह है कि वस्तु के जो-जो अंग और जो-जो स्थल लेखक चुने उन स्थलों में सम्पूर्ण सामझस्य तथा समन्वय होना चाहिए। यदि उसका कोई भी स्थल प्रभाव में अड़चन डाले और पूर्णरूप से एक दूसरे में समवेष्ठित न हो सके तो उसे निकाल ही फेंकना अयस्कर होगा। क्योंकि जो स्थल अपना व्यक्तित्व, मुख्य स्थल में घुला मिला न देंगे, उन्हें नाट्य-कार को अलग से आगे वढाना पड़ेगा और इस कारण एकांकी के प्रभाव में कांकी चृति पहुँचने की आशंका हो जायगी। यदि कहीं पर, किसी समय भी, नाट्यकार किसी एक अलग स्थल की मनुहार में लग गया तो एकांकी की रूप रेखा विगड़ जायगी। इसीलिए अेष्ठ-कलाकारों का आदेश है कि उसके समस्त अवयवों में कलापूर्ण एक्य तथा सहज समन्वय होना चाहिए। जिस प्रकार वेलपत्र की तीन प्रतियाँ सदा साथ उपजती हैं, साथ-साथ बढ़ती हैं और साथ ही साथ

शिव के मस्तक पर सुशोभित की जाती हैं उसी प्रकार एकांकी के स्थल एक दूसरे से सहज तथा नैसर्गिक रूप में विधे हुए रहना चाहिए।

एकाकी में इस एक्य तथा समन्वय की स्थापना के साथ लेखक को वस्तु की रूप रेखा पर विशेष ध्यान रखना होगा। एक्य श्रौर समन्वय के फलस्वरूप रूप रेखा तो वनती विगड़ती ही है परन्तु यदि लेखक रूप रेखा पर ग्रलग से भी ध्यान देगा तो एकाकी के प्रभाव मे ग्रद्भुत शालीनता ग्रा जायगी। एकांकी के वस्तु की रूप रेखा एक छोटे कथानक-रूपी जलाशय के मध्य में विकसित कमल के समान होनी चाहिए। कमल के नीचे की पंखुड़ियाँ जल पर तैरती रहती हैं, उनके ठीक वीचोवीच से श्रग्डाकार पखुडियों का दर्शन होता है उसी प्रकार वस्तु की त्रातमा विकसित होनी चाहिए। उसकी पंखुड़ियों में एक्य श्रीर समन्वय के साथ साथ उसकी रूप-रेखा का कमल-रूपी विकास होना चाहिए। उदाहरणार्थ माँ ये गुफार की मॉ की अविकल 'प्रतीचा अहमद की उतावली; जिरगे के चौकीदारों की स्चना-प्रणाली मे समन्वय तथा एक्य प्रदर्शन करने की चेष्ठा की गई है, 'ठाकुर का घर' मे गगा का मातृत्व, शान्ति का पत्नीत्व, कप्तान हूडिल का शासकत्व तथा उत्तम का व्यक्तित्व—चारों में समन्वय लाने का प्रयास है; महुए की मां में मुलियां की मां के आशंकित वात्सल्य तथा धम्मन की निष्ठा श्रीर धुलिया की सरल श्रज्ञानता में ' सामं अस्य प्रस्तुत करने की चेष्टा है । वन्दर की खोपड़ी, मे भैरव की व्यक्त उत्सुकता श्रौर जमुन। की श्रव्यक्त उत्सुकता दोनों में समन्वय का प्रयास है।

# ध्यानाकर्षण

वस्तु मे एक्य और समन्वय के अतिरिक्त जो वान सबसे अधिक महत्व की है वह है दर्शकों का ध्यानाकर्षण। यदि दर्शकों का ध्यान आदि से अन्त तक वस्तु के विस्मय तथा उसके संशय-पूर्ण अन्त की

### एकांकी के तत्व

त्र्योर नहीं रहा तो कोई भी एकांकी सफल नहीं कही जायगी। दशकों के ध्यानाकर्षण में एकांकी की नब्बे फीसदी मफलता निहित रहती है। दर्शक शुरू से ही विस्मय ऋौर संशय के पास में इतना जकड़ दिया जाय कि अन्त तक उसका छुटकारा न हो सके और एकांकी के पटाचेप के बाद भी उसकी ख्रात्मा, विस्मय, संशय तथा उद्विग्नता के सागर 'में हूबती तिराती रहे। विस्मय तथा संशय के ऋम्युत्यान, उसकी प्रगति तथा उसके अन्त के प्रदर्शन में जिस कला की आवश्यकता पड़ती है उतनी कदाचित् एकाकी के अन्य-स्थलों के प्रदर्शन मे नहीं पड़ती। कथानक चुनना सरल हे वस्तु समन्वय भी सरल है परन्तु दर्शक के द्धदय मे विस्मय के प्रसार द्वारा उसका ध्यानाकर्षण कठिन है। इसके श्रनेक कारण हो सकते हैं। पहला तो यह कि समस्त दर्शक वर्ग किसी एक ही सामान्य विस्मय भाव से समान-रूप से नहीं प्रभावित हो सकता है। किसी दर्शक को भावात्मक संशय किसी को घटनात्मक संशय, किसी को तार्किक-संशय तथा किसी को कल्पनात्मक संशय प्रिय होता है ऋौर सबको समान रूप से प्रभावित करना प्रायः ऋसंभव होता है। हाँ, यह अवश्य है कि कुछ संशय तथा विस्मयपूर्ण स्थल ऐसे भी हो सकते हैं जिससे कि साधारण मानव, मनुष्य की हैसियत से साधारण-रूप से प्रभावित हो सकता है। जिन मनुष्यों की आत्मा तथा आचार विचार त्रिधिक संस्कृत होंगे त्र्रौर जिन्हें साधारणतः उच्चस्तर पर मानव जीवन-विश्लेषण प्रिय होगा वे कदाचित् कल्पनात्मक संशय तथा विस्मय से ऋधिक प्रभावित होंगे। जिस दर्शक वर्ग में उच्च शिद्धा तथा परिमार्जित भावों की कमी होगी वह साधारणतः घटनात्मक-विस्मय से ही अधिक प्रसन्न होंगे। इस का सबसे सफल प्रमाण सिनेमा संसार से तथा उपन्यास त्रौर कहानी लेखकों से मिल सकता है। जिन जिन फ़िल्मों में घटना-चक जटिल और साथ साथ आकर्षक नही होता वे श्रिधिकतर जनता को प्रिय नहीं होते। श्रिधिकाश मनुष्य वाहर निकल

कर यह कहते नज़र त्राते हैं—'इसमें कहानी कोई ख़ास नहीं—बस ऐसा ही वैसा है'। यही दशा उपन्यासों की भी होती है। यदि उप-न्यास लेखक घटना-स्थलों में विस्मय कूट कूट कर भर देता है तो उस की रचना विकती ख़ूब है। यही कारण है कि शायद हिन्दी संसार में 'चन्द्रकान्ता' त्रौर 'चन्द्रकान्ता सन्तित' की वहुत धूम रही त्रौर कदा-चित् ही कोई पुस्तक—हाँ तुलसीकृत रामायण तथा गीता छोड़कर इतनी संख्या में विकी हो। पश्चिमी साहित्य में भी यह वात उसी श्रंश में लागू होती है जिसका प्रमाण हमें जासूसी उपन्यास लेखकों की सर्व-प्रियता में मिलता है। श्रंशेज़ी साहित्य के प्रमुख जासूसी उपन्यासकार सर ऋार्थर कोनन डा ग्ल, एडगर वालेस, ऋॉपिनहीम तथा वर्था रक अपने घटनात्मक-विस्मय-पूर्ण कृतियों के फलस्वरूप ही इतने लोक प्रिय रहे हैं। भावात्मक विस्मय, तार्किक विस्मय तथा कल्पनात्मक विस्मय-पूर्ण नाटक केवल परिष्कृत मस्तिष्क वाल' को ही प्रिय हो सकते हैं। इसका मुख्य कारण यह है भावनात्रों की स्वाभा-विकता का समुचित माप, तर्क की प्रियता तथा कल्पना की हृदयग्राहिता किसी ख़ास वर्ग के मनुष्यों मे ही मिल सकती है। सारी जनता इस विस्तृत अनुभव से दूर रहती है। इसी कारण जिन नाटकों में भावों का परिष्कृत रूप मिले, तक का प्रसार हो श्रीर कल्पना की उड़ान हो वे लांकप्रिय नहीं हो सकते। लोकप्रियता के लिए घटनात्रों का चक-व्यूह चाहिए जिसमें पग पग पर संशय श्रौर विस्मय का प्रसार हो। कुल संसारी लेखक ऋौर फिल्म-निर्माता मध्यवर्ती मार्ग भी अनुसरण करते हैं जिसके द्वारा वे जनता को कुछ अश में प्रसन्न करते हैं और कुछ ग्रंश में कला की रचा भी करते हैं। जब तक जनता मे साच्चरता तथा शिक्ता का ऋधिक प्रसार न होगा और जव तक समाज का मस्तिष्क परिष्कृत न होगा श्रेष्ठ साहित्य की रचना में सदैव कमी बनी रहेगी। उपरोक्त विश्लेषण के उदाहरण-स्वरूप हमें 'माँ' में भावात्मक

विस्मय, 'बन्दर की खोपड़ी' तथा 'दादा की मौत' में घटनात्मक विस्मय तथा प्यारे सपने' में कल्पनात्मक विस्मय मिलेगा। 'मछुए की मौं' तथा 'ठाकुर का घर' में भावात्मक तथा घटनात्मक विस्मय के सम्मिश्रण का प्रयास है।

8

# वस्तु-निर्माण

### निरूपगा

एकाकी लेखन में कलाकार को जो सबसे वड़ी किटनाई फेलनी पड़ती है वह वस्तु निरूपण से संबंध रखती है। यदि यह किटनाई दूर हो जाती है तो बहुत कुछ श्रंश में एकाकी सफल होगी। साधारणतः वस्तु-निरूपण के चार भाग होते हैं परन्तु तीसरा श्रीर चौथा भाग हतना मिला-जुला रहता है कि साधारण पाठकों के लिए उसका स्पष्टीकरण किटन ही नहीं वरन श्रसंभव हो जाता है। मूल रूप में तो प्रत्येक एकाकी की वस्तु मे श्रादि, मध्य तथा श्रन्त का होना श्रानवार्थ है। जिस प्रकार दुःखान्तकी तथा सुःखान्तकी खएड में हम वस्तु के श्रादि' की महत्ता, 'मध्य' की विशेषता तथा श्रन्त' का प्रभाव देख चुके हैं उसी प्रकार एकाकी में भी मूल-रूप से वही सिद्धान्त मान्य है। बिना इन तीनों के न तो एकाकी की रूप रेखा बन सकती है श्रीर न वे रोचक ही हो सकते हैं।

वस्तु-निरूपण के चार भागों में क्रमानुसार निरूपण, अवकंधन, उत्त्वर्ष तथा अपकर्ष की गणना होती है। निरूपण का मुख्य कार्य है दशकों को नाटकीय पृष्ठभूमि तथा नाट्य-स्थिति का परिचय देना। इस भाग को देखते ही दर्शकों को यह निरूचय हो जाना चाहिए कि परिस्थित क्या है और मुख्य पात्र पात्री कौन हैं। विना परिस्थित-ज्ञान तथा मुख्य पात्र अथवा पात्री से परिचय पाए हुए दर्शक का न तो

ध्यानाकर्षण होगा श्रीर न संशय श्रीर विस्मय का ही वीजारोपण हो सकेगा। इसलिए यह नितान्त श्रावश्यक है कि नाट्यकार एकाकी के श्रादि भाग में शीघ्र से शीघ्र निरूपण द्वारा नाटक की परिस्थित का यथेष्ट परिचय दे। हाँ, यह हो सकता है कि परिचय सम्पूर्ण न हो, मगर इतना तो श्रवश्य होना चाहिए कि दर्शक यह जान लें कि पृष्ठ-भूमि क्या है श्रीर कैसा कथानक उनके सामने प्रस्तुत होने वाला है। इस जानकारी मे नाट्यकार को काफी सहायता देनी चाहिए। परन्तु निरूपण भाग के लिए जो सब से महत्त्पूर्ण बात है वह है निरूपण की स्वामाविकता तथा संद्यित संकेत। वस्तु का ढाचा इतना छोटा श्रीर उसका विस्तार इतना संकुचित होता है कि निरूपण-भाग में विस्तार-पूर्वक लेक्चर वाज़ी तथा विस्तृत विश्लेषण का न तो सावकाश ही रहता है श्रीर न उसकी उपयोगिता। इसके साथ ही साथ ध्यानाकर्षण का श्रतग श्रायह जिसके ऊपर एकाकी का सम्पूर्ण-भार रहता है। इन प्रश्नों को सामने रखते हुए नाट्यकार को एकांकी के 'श्रादि' भाग में परिस्थित का ज्ञान करा देना चाहिए।

परस्थिति का परिचय देने में प्रासागिक-पृष्ठ-भूमि का भी विशेष स्थान होना चाहिए। प्रासागिक पृष्ठ-भूमि से तात्पर्य परिस्थिति से संवन्धित, उन छिपे हुए स्थलों अथवा भावों का परिचय है जो एकांकी में स्पष्ट रूप से नही वताए गए हे मगर उनकी छाया सम्पूर्ण नाटक पर है। निरूपण खण्ड में ही यह वताना आवश्यक है कि पहले क्या क्या हो चुका है अथवा कौन सी घटना घट चुकी होगी अथवा कौन कौन से भावों का विस्तार रहा होगा। जिस प्रकार चित्रकार स्यूर्येदय का चित्र चित्रित करने मे सूर्य की रिश्मयों के पीछे उषा की लालिमा और उषा की लालिमा के पीछे वादलों की अथवा अन्धकार की रेखाओं का भी धुंधला प्रदर्शन रख देता है उसी प्रकार एकाकी नाट्यकार निरूपण के पहले के छिपे हुए स्थलों का संकेतात्मक परिचय

देता है जिससे वस्तु के समभने में श्रासानी होती है। परन्तु इसमें भी वड़ी स्वाभाविकता होनी चाहिए श्रीर श्रत्यन्त संन्तेप में—दो ही एक कथोपकथन द्वारा-परोन्त के स्थलों को स्पष्ट कर देना चाहिए। विस्तृत भूमिका घातक होगी, लम्बे कथोपकथन श्रद्यचिकर तथा श्रस्वाभाविक होंगे, श्रीर एकांकी इन कमज़ोरियों से उमर न पाएगी। उदाहरण से यह नियम श्रीर स्पष्ट हो जायगा। माँ में यह बतलाना श्रावश्यक है कि ग़फार की माँ, ग़फ़ार की इन्तज़ार में है, ग़फ़ार बाहर गया हुश्रा है, बुढ़िया का केवल वही सहारा है, वह उसी की प्रतीन्ता में उतावली है। इस तथ्य का संकेत पहले ही वाक्य में होता है—

"कौन १ कौन है १ (पास आकर) अहमद ! अरे तू ! इस वक्त कैसे १ मैंने तो तेरी आहट भी न पाई । मैं समभी कि कहीं ग़फ़ार तो नहीं चुपके से चला आया । मैं तो डर गई ।" १

इसके साथ साथ ही यह भी आवश्यक है कि वस्तु के प्राण की आरे संकेत कर दिया जाय और अत्यन्त संन्तित तथा संकेतात्मक शब्दों, मुहावरों अथवा भावों द्वारा यह वतला दिया जाय कि शायद अन्त में वस्तु का अमुक स्वरूप होगा। इसी ध्येय की पूर्ति के लिए अहमद कहता है—"माँ! तुम मुक्ते आज से अपना वेटा समको।" और ग़फ़ार की माँ अपने दुर्भाग्य से अपरिचित, स्वाभाविक रूप से कह बैठती है—"तो साफ क्यों नहीं कहता कि खून कर आया है? कौन अभागा था वह १" दुर्भाग्यात्मक संकेत का 'अभागा' वड़ा सफल उदाहरण है। इसी प्रकार 'ठाकुर का घर' में यह जताना आवश्यक है कि गंगा और शान्ति उत्तम की प्रतीचा मे है। उत्तम किसी अत्यन्त रहस्य-पूर्ण अथवा गुष्त कार्य से बाहर है और यह परिचय भी

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup> देखिये—'सात पुकांकी'

श्रावश्यक है कि एकांकी श्रागे क्या स्वरूप शहण करेगी; उसका भी नितान्त संचिप्त संकेत वॉच्छुनीय है। इसीलिए गंगा पहले ही वाक्य में कहती है—''वाहर तो जैसे तृफान खड़ा हो मालूम होता है जैसे 'घर' ही दृह पड़ेगा" इसके वाद ही एक ही वावय में वह श्रपना श्रपरिचित दुर्भाग्यात्मक संवेत दे बैठती है—''मुफे तो दूर तक श्रधियाला ही श्रॅंधियाला दिखाई पड़ता है"। ''उसने तो कहा था कि जब दरवाज़ा खटके तभी लालटेन रखना"। 'तात्पर्य यह है कि लेखक को शीघ से शीघ, संचिप्त से संचिप्त रूप में, संकेतात्मक शैली द्वारा पूर्व-परिस्थिति का ज्ञान करा देना चाहिए। पूर्व-परिस्थिति-ज्ञान में कथोपकथन ही प्रधानतः सहायक होता है श्रीर रंगस्थल पर प्रमुख पात्रों की या तो उपस्थित श्रावश्यक है श्रथवा श्रन्य पात्रों द्वारा उनका परिचय। कथोपकथन के स्वरूप का हम श्रागे विवेचन करेंगे।

### अवरुं धन

एकाकी के अवरंधन खरड में नाट्यकार को नाटकीय स्थलों अथवा नाटकीय भावों अथवा पात्रों को द्वन्द्व-स्वरूप प्रस्तुत करना चाहिए। नाटकीय स्थलों के प्रदर्शन में संशय और विस्मय का केवल वीजारोपण होना चाहिए और इस स्थान पर दो स्थलों अथवा दो भावों, अथवा दो विचारों, अथवा दो पात्रों, अथवा दो पात्र वगों को स्वाभाविक रूप से अवरंधन में डाल कर नाटक की प्रगति करनी चाहिए। यदि कलाकार चाहे तो अन्य पात्रों का भी परिचय इस खरड में दे सकता है। परन्तु उसका मुख्य ध्येय होना चाहिए विस्मय का भविष्य में प्रसार और दर्शकों का ध्यानाकर्षण। अवरुधन में कभी कभी भय इस वात का रहता है कि नाटकीय स्थल कही इतने जटिल तो नहीं हो गए जो शीघ सुलभ न पाएँ और नाटक का अन्त करने के

२ वही

लिए ज़बरदस्ती किसी पात्र को या तो जन्म देना पड़े या किसी को मारना पड़े या ख्रात्महत्या करानी पड़े। अनेक एकािकयों मे लेखक एक अथवा अनेक अपिरिचित पात्र इतनी देर मे रंग-स्थल पर प्रस्तुत करते हैं कि उनका संबन्ध न तो पृष्ठमूमि से रहता है, न मुख्य पात्रों से और वे केवल एकांकी को अस्वामाविक रूप से अन्त कराने मे प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार का वस्तु-निर्माण दोषपूर्ण होगा और एकाकी सफल न हो पाएगी।

श्रिषकतर देखा गया है कि एकाकी के निरूपण भाग तथा श्रवरं धन भाग में समय का श्रन्तर नहीं के बरावर होता है श्रीर दोनों एक दूसरे से बिलकुल मिल जुल जाते हैं श्रीर हम दोनों भागों को स्पष्ट-रूप से देख नहीं पातें। इसका कारण है एकांकी का संकुचित चेत्र श्रीर उसका सीमित विस्तार। ज्यों ही निरूपण श्रारंभ हुश्रा त्योंही श्रवरंधन भी शुरू हो जाता है श्रीर ज्योंही दोनों स्थलों का मिश्रण हुश्रा त्योंही उत्तकर्ष श्रथवा तीमरा भाग श्रारम्भ हो जाता है। उदाहरणार्थ भाँ में श्रवर धन, निरूपण के थोड़ी देर बाद ही श्रारम्भ हो जाता है—

"श्रहमद—कही भी पनाह दो; देर न करो; मेरा दम घुट रहा है; वे सब श्राते ही होंगे।

ग़फार की मॉ—कौन आता होगा १ ग़फ़ार १ हॉ वड़ी देर हुई! उसे आना ही चाहिए।

श्रहमद—नहीं माँ, जिरगे के सिपाही। वे बहुत दूर न होंगे, उन्होंने मुक्ते इधर भागते भी देखा है।...

गृफ़ार की मॉ--तो तेरी जिरगे के सिपाहियों से ठनी है, वड़ा वहादुर बना है।"

दो पात्रों में कथोपकथन के मध्य में ही तीसरी होने वाली घटना का परिचय अवर धन की पहली सीढ़ी है। उसी प्रकार 'ठाकुर का

घर' में अवरंघन का स्पष्ट आरम्भ उत्तम करता है-

"उत्तम—'देख शान्ती, अगर कोई आवे भी तो ख़बरदार ज़वान से एक शब्द भी न निकले, नहीं तो सब चौपट हो जायगा और कुछ हाथ न लगेगा। फ़ौजी वात निकालने में बड़े होशियार होते हैं। वे कुछ उठा न रखेगे..."

यद्यपि अवरंधन का प्रथम संकेत गगा देती है-

"ले बेटा खाता जा और तापता जा। फिर थोड़ा आराम कर ले तव जाना।"

"बेटा ! जब आग में हाथ दिया तो फफोलों का क्या डर।"

'मळुए की मॉ' में अवरंधन काफ़ी देर में प्रदर्शित होता है जिसका सकेत यद्यपि पहले अनेक पात्र करते हैं मगर स्पष्टीकरण मुलिया की मॉ ही करती है—

"अपनी ही करोगे, देख तो लो त्फान विरा आ रहा है; ऐसा ही तूफ़ान धन्नू को ले गया था।"

जैसा कि हम ऊपर स्पष्ट कर आए हैं अवरंघन में भी जितने भविष्य के लिए संकेत हो उतना ही अच्छा। मगर वे केवल रहस्यात्मक संकेत होने चाहिए—स्पष्ट कभी भी नहीं। ये रहस्यात्मक संकेत जिनके उदाहरण हम गिना चुके हैं इतने स्वाभाविक और सहज रूप मे आने चाहिए कि उन पर मामूली दर्शक का आसानी से ध्यान आकृष्ट न हो परन्तु चतुर दर्शक इशारा पा जॉय कि शायद एकांकी अमुक प्रकार से अन्त होगी।

#### **उत्क**ष

श्रवरं घन के पश्चात् उत्कर्ष तथा श्रपकर्ष की गणना होती है। उत्कर्ष भाग में भावों का श्रथवा विचारों का, श्रथवा नाटकीय स्थलों का, श्रथवा पात्र श्रौर पात्र वगों का द्वन्द्व एक श्रत्यन्त ऊँचे स्तर पर प्रदर्शित किया जाता है। भावों का वहाँ चरम विकास होता है; भाव

त्रिथवा भाव-समूह उस चरम स्तर पर पहुँच कर निम्नगामी होते हैं। उस उच्चिशिखर पर पहुँच कर, क्योंकि उसके आगे विस्तार कठिन है या है नहीं, भाव समूह स्वाभाविक रूप से उतार पर आ जाते हैं। जिस प्रकार आतश्वाज़ी में जब अनार छूटता है तो पहले छुर्र्र् की आवाज़ होती है और वह आवाज़ धीरे-धीरे ज़ोर पकड़ती जाती है और कैंचे उठती जाती है और थोड़ी ही देर में आकाश में पटाख़ का तुमल नाद होता है और ठीक उसके बाद ही प्रज्वित तारिकाओं का फीआरा छूटने लगता है जो धीरे-धीरे धूंधले होकर अधकार में विलीन हो जाते हैं। उसी प्रकार एकाकी का भी प्रदर्शन होता है। तुमुलनाद में ही उसका उत्कर्ष हिंहगोचर होता है और धूंधलेपन में उसका अपकर्ष।

उत्कर्ष मे सब से आवश्यक बात यह है कि उत्कर्ष स्वाभाविक हो श्रीर उसकी प्रगति, निरूपण श्रीर अवरंधन के स्थलों से होती हुई भावों की चरम सीमा की श्रोर अप्रसर हो। जिस प्रकार किशोरा-वस्था से बालक अथवा बालिकाएँ युवावस्था को प्राप्त होती हैं उसी प्रकार सहज रूप में भावों का उत्कर्ष प्रदिशत होना चाहिए। एकांकी में विशेषतः एक ही भाव-प्राधान्य हम सैद्धान्तिक रूप से मान आये हैं। श्रीर यह सिद्धान्त हितकर भी है। परन्तु जहाँ अनेक भाव हों उनमें से सबसे महत्व-पूर्ण भाव को हो आगे बढ़ाना चाहिए और अन्य भावों को नीचे स्तर पर छोड़ देना चाहिए। यदि अनेक भाव उच्चस्तर पर आने की चेष्टा करेगे तो जैसा हम पहले कह चुके हैं एकाकी के प्रभाव में कमी आएगी और उसकी रूप रेखा विकृत हो जायगी। भाव-प्राधान्य और उक्कर्ष का बड़ा धनिष्ठ संवन्ध है।

साधारणतः उत्कर्ष दो प्रकार का हो सकता है—ग्रान्तरिक ग्रथवा वाह्य। ग्रान्तरिक उत्कर्ष में भावनात्रों की प्रधानता होगी, वाह्य उत्कर्ष में घटनात्रों की। कभी कभी दोनों एक साथ ही रह

सकते हैं। परन्तु जैसा हम पहले कह चुके हैं भावोत्कर्ष केवल कुछ ही दर्शकों को प्रिय होंगे क्योंकि उसके समभने और उसका आनन्द प्रहण करने के लिए परिष्कृत मस्तिष्क की आवश्यकता पड़ती है। घटनात्मक उत्कर्ष साधारणतः लोकप्रिय होता है और जनता उसका आनन्द सरलता से प्रहण कर लेती है। उदाहरण के लिए भॉ', 'मछुए की माँ' 'प्यारे सपने' तीनों में भावात्मक तथा आन्तरिक उत्कर्ष प्रधान है और 'दादा की मौत' तथा 'बन्दर की खोपड़ी' में घटनात्मक तथा वाह्य उत्कर्ष प्रदर्शित है। 'मॉ' में भावना का उत्कर्ष ग्रक्षर की माँ के कथन द्वारा प्रदर्शित है। 'मॉ' में भावना का उत्कर्ष ग्रक्षर की माँ के कथन द्वारा प्रदर्शित है-

''ग़फ़ार की मा—हैं! ऋहमद ? ऋहमद ? या ऋल्लाह!"

'ठाकुर का घर' में गंगा का कथन इसका द्योतक है। मगर उसमें घटनात्मक उत्तक का भी सम्मिश्रम है—''गगा—तु के शर्म नहीं श्राती, श्रीरतों के मुंह लग रहा है.....देर क्यों! मेरे जीते जी ठाकुर के घर की श्रान नहीं मिट सकती, नहीं मिट सकती।'' तथा 'इडिल—हज़ारा! दे दो इस बुड्ढी को इसका वेटा का लाश।''

# अपकर्ष

एकांकी के उत्कर्ष तथा अपकर्ष में वैसा ही घनिष्ठ तथा जटिल संबंध है जैसा निरूपण तथा अवरुंधन में होता है। जिस प्रकार निरूपण भाग तथा अवरुंधन खरड एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं वैसे ही उत्कर्ष तथा अपकर्ष खरड में भी स्वाभाविकतः मिश्रण हो जाता है। अधिकतर एकांकियों में तो उत्कर्ष तथा अपकर्ष विलक्कल साथ साथ होता है—ज्यों ही उत्कर्ष की भावना प्रकट हुई उसी च्रण अपकर्ष का आरंथ हो जाता है। यह स्वाभाविक ही है कि जव उत्कर्ष अपनी चरम सीमा पर हो तभी से अपकर्ष का भी प्रारम हो जाय।

१देखिए—'सात एकांकी'

त्रिपकर्ष खरड में एकांकी वस्तु की स्रन्तिम स्रवस्था का परिचय देती है। दर्शक उसमें एकांकी का स्रन्त स्रोर सम्पूर्ण कथानक, वस्तु तथा स्रवरंधन की गुत्थियाँ सुलक्षती हुई देखता है। पटा होप के पहले ही दर्शक जान लेता है कि मुख्य पात्र स्रथवा पात्री मुख्य सावना स्रथवा विचार का स्रन्तिम स्वरूप क्या हुस्रा। उसे यह पूर्णतया वोध हो जाता है कि स्रन्तिम भावना दुःखान्तक है स्रथवा सुःखान्तक। नायक की सफलता स्रथवा विफलता, प्रेम की विजय स्रथवा पराजय, दुःख का निराकरण स्रथवा प्रसार, इसी खरड में दर्शक को जात हो जाता है। स्रपकर्ष एकांकी ही का स्रन्त नहीं वरन विस्मय का भी स्रन्त प्रस्तुत करता है जिसके सहारे उसकी प्रगति हो रही थी। स्रपकर्ष खरड का प्रधान गुर्ण स्वाभाविकता तथा मनोवैज्ञानिक सत्यता है।

स्वाभाविकता यों तो एकाकी के सभी तन्वों में वाच्छनीय है परन्तु अपकर्ष खएड में लेखक की ज़िम्मेदारी और भी वढ़ जाती हैं। यदि अपकर्ष स्वाभाविकता के आदर्श से गिरता है और अस्वाभाविक रूप से एकांकी का अन्त होता है तो एकांकी निम्नकोटि की होगी। स्वाभाविकता से तार्पर्य वस्तु की सहज रूप से प्रगति और चित्र चित्रण की सत्यता से है। अधिकतर ऐसा होता है कि लेखक पात्रों के नैसर्गिक कार्यों द्वारा अपने ध्येय की पूर्ति नहीं कर पाता है और अपकर्ष का खएड आते आते उसकी कल्पना अथवा निरीक्ण शक्ति अस्थिर हो जाती है और वह उतावली में आकर पात्रों से अस्वाभाविक वार्ते कहला बैठता है और घवराहट में एकांकी का अन्त कर देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एकांकी अपकर्ष पर आ तो गई मगर लेखक को अभी बहुत कुछ कार्य पात्रों से कराना है अथवा उसे किसी आदर्श का प्रतिपादन करना है अथवा किसी भावना को और भी स्पष्ट अथवा तीव्र करना है जिसके फल-स्वरूप वह एकांकी को बढ़ाता जाता है; पात्रों से अनर्गल संवाद कराता रहता है, नए विषय जोड़ता रहता है

श्रीर ऊव कर कहीं न कहीं एकांकी पर पटाच्लेप डाल ही देता है। ये श्रवगुण वड़े घातक हैं।

श्रपकर्ष के वाद एकांकी पर पटाचेप डालना श्रौर प्रधान भावना का स्पष्टीकरण कलापूर्ण कार्य है। पटाचेप डालने की कला सरल नहीं उसके साथ ही साथ दर्शकों पर वाच्छित प्रभाव; एकांकी का स्पष्ट प्रयोजन, चरित्र चित्रण का उत्कर्ष सभी का समुचित प्रसार होना चाहिए। कलाकर को यह जानना नितान्त त्र्यावश्यक है कि कहाँ पर, किस स्थल पर, किस संवाद पर, किस घटना पर तथा किस प्रभाव पर एकांकी का अन्त पर देना चाहिए। लेखनी रोकने की कला, लेखनी चलाने की कला से कहीं महत्वपूर्ण है। कला का व्यक्तित्व भावनात्रों तथा उनके स्पष्टीकरण के निग्रह में प्रस्फुटित होता है। ज्योंही वांच्छित भावना तीव्र हो जाय, ज्योंही स्वाभाविक रूप से वह अपने उच्च शिखर पर पहुँचे त्योंही पटाचेप होना चाहिए श्रौर एकाकी समाप्त होनी चाहिए। कोई श्रौर वात कहने, श्रथवा कुछ श्रौर भाव दर्शाने के लोभ को अवश्य संवरण कर लेना चाहिए। इसी में एकाकी की सहज सफलता है। इसी सिद्धान्त के अनुरूप 'माँ' मे ज्यों ही ग़फार की मॉ जान लेती है कि उसके वेटे ग़फ़ार का हत्यारा ऋहमद है ऋौर उसकी वह निराश्रय नही कर सकती पटाचेप हो जाता है। 'ठाकुर का घर' में उत्तम के मृत शरीर के ऋाते ही एकांकी समाप्त होती है, 'मछुए की माँ में घम्मन के मृत्यु की सूचना आते ही पटाचेप पड़ता है तथा वन्दर की खोपड़ी? में तीसरे वरदान के माँगते ही परदा गिरता है श्रौर चन्द्रसा की शुभ्र रिशमयाँ रंग-स्थल पर विखर जाती हैं।

वस्तु निर्माण के उपरोक्त विश्लेषण से यह प्रमाणित है कि निरू-पण, अवरंधन, उत्कष तथा अपकर्ष के स्थलों में पूर्ण सामंजस्य होना चाहिए। निरूपण खण्ड में जितना विस्मय होगा, अवरंधन भाग में जितना संशय होगा, उत्कर्ष भाग में जितना द्वन्द्व होगा, अपकर्ष खण्ड में

जितनी स्वाभाविकता होगी उतनी ही एकांकी श्रेष्ठ होगी। लेखक को वस्तु निर्माण में नाटकीय पात्रों का समतुलन; घटना की संशयात्मकता अथवा भाव-विस्मय; परिस्थित का ज्ञान तथा पूर्व-परिस्थित का परिचय संकेतों द्वारा, संवाद द्वारा तथा रंगस्थल की सजावट द्वारा समुचित रीति से देना चाहिए। लेखक अपनी इच्छानुसार समस्यात्मक एकां-कियों का हल प्रस्तुत कर सकता है, अथवा अपने उत्तर को गोपनीय रख सकता है, परन्तु यह नितान्त आवश्यक है कि वह वस्तु-निर्माण में उत्कर्ष का वरावर ध्यान रखे और अपकर्ष में अस्वाभाविकता न आवे दे।

# चरित्र-चित्रण

एकाकी लेखक की विशेष कला चरित्र-चित्रण तथा संवाद में साधारणतया विकसित होती है। चरित्र-चित्रण की स्वाभाविकता, निष्पत्तता, सहानुभृति तथा काल्पनिकता बहुत कुछ श्रंशों में एकाकी की सफलता की उत्तरदायी है। प्रत्येक पात्र जो रंग स्थल पर प्रस्तुत किया जाय उसका श्रलग व्यक्तित्व, श्रलग स्वत्व तथा श्रलग उत्तरदायित्व होना चाहिए। यह सिद्धान्त नायक के चरित्र-चित्रण में विशेषतः श्रौर स्रन्य पात्रों में साधारणतया लागू है। नायक का व्यक्तित्व जितना स्पष्ट होगा उतना ही एकाकी प्रभावपूर्ण होगी । जितने निष्पच रूप से उसका कार्य-क्रम प्रदर्शित किया जायगा उतना ही उसका कार्य सन्तोपप्रद तया स्वाभाविक होगा और जितनी सहानुभूति तथा स्वाभाविकता से उसके भावों की प्रगति होगी उतने ही उसमें साहित्यिक ग्रमरत्व के गुण विकसित होंगे। कुछ लेखक भावनात्रों के उत्कर्ष में इतने वह जाते हैं कि उनका चरित्र-चित्रण या तो स्वाभाविकता का अतिक्रमण करने लगता है या ऐसे स्तर पर पहुँच जाता है जहाँ कल्पना भी हार मान जाती है। स्वाभाविक चरित्र-चित्रण का सवसे सरल तथा सहज उपाय है निरीक्ण। जितना ही लेखक का निरीक्ण तीव होगा, जितनी ही उसकी ऋषा मंजी हुई होंगी, जितना ही उसका ऋनुभव व्यापक होगा उतना ही चरित्र-चित्रण प्रभाव पूर्ण तथा सन्तोष-दायी होगा।

चरित्र-चित्रण यदि अनुभव और स्वाभाविकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तो मुख्य पात्र तथा अन्य पात्र अथवा पात्रियों में विभिन्नता भी नहीं त्राएगी जिसके फल-स्वरूप न तो पात्रों का सम-तुलन ही होगा और न वे आकर्षक ही होंगे। इस अभाव मे वे सव धु धले त्रौर त्र्रस्पष्ट व्यक्तित्व लिए त्र्यवतरित होंगे त्र्रौर दर्शकों पर उनका प्रभाव भी धुंधला, श्रस्पष्ट तथा हीन होगा। श्रनुभवात्मक निरीक्त तथा स्वाभाविकता पात्र-निर्माण के प्राण-स्वरूप हैं। विना मनोवैज्ञानिक ज्ञान के भी पात्र निर्माण खोखला होगा ऋौर हम पात्रों की सत्यता पर विश्वास न कर पाएँगे । मनोविज्ञान हमे मानव-जीवन की भूल-भुलइयाँ से परिचित कराता है। जीवन के छिपे हुए-भाव-स्तरों पर प्रकाश डाल कर हमें पार्थिव शरीर के पीछे छिपे हुए मानव-हृदय का मनोविज्ञान परिचय देता है श्रौर नाट्य-कार जितना ही इस ज्ञान को अपनी साहित्यिक कृतियों में समो देता है उतना ही वह श्रेष्ठ कलाकार है। जिस प्रकार ऋनुवीक्त्य यन्त्र छोटे से छोटे कीटा सुत्रों का चित्र खीच देता है उसी प्रकार नाट्यकार का मनो-वैज्ञानिक ज्ञान मनुष्य के हृदय और मस्तिष्क की धमनियों का प्रदर्शन देता है। इसी में उसकी श्रेष्ठता है; इसी में उसकी श्रमरता है।

पात्र-वैचित्र्य तथा चरित्र में विभिन्नता लाने के लिए कुछ सरल मन्त्र हैं जो महान कलाकारों की कृतियों के ऋध्ययन द्वारा प्रमाणित है। पहला मन्त्र है चित्रवृत्ति। पात्रों की चित्रवृत्ति ऋथवा प्रवृत्ति हारा विभिन्नता सरलता से लाई जा सकती है। ऋन्योन्याश्रित चित्र-वृत्ति मे भी विभिन्नता प्रकट होती है। कौन सा पात्र ऋमुक पात्र के लिए कैसी प्रेरणा तथा कैसा विचार रखता है ऋौर ऋमुक पात्र किसी

विशेष पात्र के लिए कैसे भाव रखता है इस तथ्य के प्रदर्शन में विभिन्नता अपने आप ही आ जाती है।

व्यक्ति-विशेष की श्रोर चित्त-वृत्ति के साथ साथ घटनाश्रों की श्रोर जो मानसिक प्रतिक्रिया हुश्रा करती है उसके फल-स्वरूप भी पात्र-वैभिन्य प्रदर्शित हो सकता है। श्रमुक पात्र एक घटना-विशेष को किस हिन्द से देखता है इसी में विभिन्नता के लच्चण स्पष्ट हैं। एक ही प्रकार की घटना श्रनेक पात्रों मे एक ही प्रकार के भाव नहीं उकसाती; कुछ उसमें लिप्त हो जाते हैं, कुछ निर्लिप्त रहते हैं कुछ दुःखी होते हैं; कुछ श्रानन्दित हाते हैं तथा कुछ मिश्रित भावों को प्रकृट करते हैं। यदि कलाकार इन विभिन्न प्रतिक्रियात्रों को समभ कर उनका स्वाभाविक तथा नाटकीय प्रयोग करता है तो उसकी एकाकी प्रात्र-विभिन्नता से श्राभूषित होगी श्रीर उसका चरित्र-चित्रण हृदय-ग्राही होगा।

अधिकाश लेखक, संवाद की विशेषता द्वारा चिरत-चित्रण में विभिन्नता ले आते हैं। यह साधन बहुत सरल है। जैसा हम प्रहसन खरड में देख चुके हैं सवाद में तिकया कलाम की बहुत लोक-प्रियता रही है। कोई पात्र कोई विशेष शब्द अथवा शब्द-समूह मौक़े वे मौक़े बोलता रहता है और अपनी इस विचित्रता के कारण हास्य प्रस्तुत किया करता है। इसी विशेषता के द्वारा वह अन्य पात्रों से अलग पहचाना जा सकता है। उदाहरण स्वरूप 'ठाकुर का घर' में हूडिल एं लों इन्डियन की हिन्दी वोलता है 'चौराहा' से देहाती, देहाती हिन्दी वोलता है। भाषा से अपभंश रूपों के प्रयोग द्वारा भी पात्रों में अच्छी विभिन्नता आ सर्वती है। इसके साथ बोली के स्तर और उच्चारण की विभिन्नता द्वारा भी पात्र-वैचित्र्य प्रदर्शित हुआ है। हक्लाने वाले व्यक्ति, हिच्कने वाले व्यक्ति रक रक कर बोलने वाले पात्र, जल्दी जल्दी संवाद करने वाले पात्र, नाक से बोलने वाले पात्र, शाही

उच्चारण से वोलने वाले व्यक्ति एकांकियों में पात्र-वैचित्रय के साधन रहे हैं।

चरित्र-चित्रण का सबसे महत्व-पूर्ण अंग होता है चरित्र का स्वाभाविक विकास । यदि चरित्र का विकास नैसर्गिक रूप से नहीं होता तां एकाकी कभी भी प्रभावोत्पादक नहीं होगी । साधारणतयः देखा गया है कि लेखक पात्रों में अस्वाभाविक परिवर्त्तन प्रदर्शित करने लगता है—क्रूर दानी वन जाता है, दानी क्रूर वन जाता है द्रोही राज्य-भक्त वनता है और राज्य-भक्ति विद्रोह में परिणत हो जाती है । इससे यह तात्पर्य नहीं कि पात्रों में परिवर्त्तन आवे ही नहीं । पात्रों में परिवर्त्तन होना अवश्य चाहिए परन्तु उस परिवर्त्तन-प्रदर्शन की तैयारी पहले से होनी चाहिए । ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि अकारण ही दानी क्रूर हो जाय । प्रत्येक परिवर्त्तन की पृष्ठ-भूमि में उसका स्वाभाविक प्रमाण होना चाहिए । यदि कोई पात्र अकारण विना उसकी सूचना अथवा मानसिक सकते दिए अपनी चित्त-वृत्ति अथवा प्रवृत्ति परिवर्त्तित करता है तो कलाकार दोधी है और उसका चरित्र-चित्रण हीन है ।

इस प्रकार का अस्वाभाविक परिवर्त्तन, केवल वही नाट्यकार करता है जो अपने वस्तु को इतना जटिल वना चुका है कि उसका सरल सुलभाव उसकी शक्ति के वाहर है और विना अपने पात्रों को अस्वाभाविक रूप से परिवर्तित किए न तो उसकी वस्तु सुलभ सकती है और न एकाकी का अन्त ही हां सकता है। ज्यों ही वस्तु का सुलभाव, निरूपण और अवस्थान के दोषपूर्ण होने के कारण, कठिन प्रतीत होने लगता है पात्र भी अपना चरित्र वदलने लगता है और कलाकार के हाथ की कठपुतली के समान हो जाता है। यह चरित्र परिवर्त्तन अत्यन्त दोष-पूर्ण होता है। चरित्र-चित्रण की अस्वाभाविक कला-वाजियाँ अनेक एकांकियों मे देखने में आती हैं। इसी नियम के

श्रनुसार उत्तम का चरित्र 'ठाकुर का घर' में ग़फ़ार की मां का चरित्र 'मां' में, धम्मन का चरित्र 'मछुए की मां' में यमुना तथा भैरव का चरित्र 'बन्दर की खोपड़ी' में स्वामाविक रूप से विकसित करने का प्रयास है। "

चरित्र चित्रण मे पात्रों-विशेषतः नायक का चुनाव वड़ी सावधानी से होना चाहिए। दुःखान्तकी तथा सुःखान्तकी खएड में नायक का विश्लेषण एकाकी में भी मान्य है। पात्र न तो देवता ही हो श्रौर न हैवान; उसमें गुण श्रौर दोष का सम्यक विस्तार होना चाहिए। स्रादर्श नायक जो संस्कृत नाटकों के स्राधार रहे हैं वे उस समय विशेष के लिए हितकर थे। नायक अथवा कोई भी पात्र इतना श्रादर्शवत् न हो जाय कि वह मनुष्य रहे ही नहीं। इसमें सावधानी की त्रावश्यकता है। नाटक के त्रान्त होते ही सबसे बड़ा लोभ जो नाट्यकारों के सम्मुख रहता है वह है नाटक के मुख्य पात्र का सुखी वनाना। जब नाटक शुरू हुआ तो उस पर विषाद की छाया प्रस्तुत थी त्रौर त्रन्त में वह छाया त्रौर भी प्रगाढ़ हो गई परन्तु कलाकार के मुःखान्तकी लिखने के लोभ ने सम्पूर्ण विषाद की छाया घोकर रख दी श्रौर श्रन्त सुःखान्त कर दिया । इस प्रकार का वस्तु-विकास तथा चरित्र-विकास त्राजकल की एकाकियों में त्राधिक होता है। सु:खान्तकी में विस्तार अधिक होने से नाट्यकार के पास अनेक साधन रहते हैं परन्तु एकांकी का विस्तार इतना संकुचित रहता है कि सुख दुःख के हिंडोले वहुत देर तक नहीं भुलाए जा सकते हैं और जब एक ही भाव-प्राधान्य हम एकांकी के लिए स्थिर कर चुके हैं तो उसका अतिक्रमण दोष पूर्ण होगा । यदि वस्तु तथा नायक का स्वाभाविक विकास दुःखान्तकी की स्रोर चल पड़ा है तो उसे रोकना नहीं चाहिए, उसकी शान्ति

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>देखिए—'सात एकांकी'

मृत्यु ही द्वारा होनी चाहिए। इसी कारण 'मां' 'मछुए की मां' तथा 'ठाकुर का घर' दुःखान्तकी हैं।'

### संवाद

एकांकी की वस्तु के प्रमुख तत्वों में संवाद महत्वपूर्ण है। संवाद ही एकांकी का मूलाधार है। संवाद द्वारों ही एकांकी का निरूपण, उसका अवर्ष धन, उसका उत्कर्ण तथा उसका अपकर्ष प्रदर्शित किया जाता है। संवाद ही चरित्र-चित्रण की भित्ति है और इसी के द्वारा ही चरित्र का विकास होता है। इसी के सफल प्रयोग से एकांकी अपना प्रभाव बनाती विगाड़ती है।

संवाद की कला किन है। हम साधारणतः वात तो स्वाभाविक ढ़ंग से करते हैं मगर उस वात को कागज़ पर लिखते ही सजग हो जाते हैं और लिखित शब्द हमारे अनुभव से न निकलकर 'शब्दसागर' अथवा शब्द-कोष से निकलने लगते हैं। साधारण वोली के शब्दों को कागज़ पर उतारते ही हमें उनमे ग्रामीण दोष दिखलाई पड़ने लगता है और हम फोटो खींचने वाले के समान चित्र न खीत्र कर किसी उद्भट वक्ता की भाँति संवाद लिखने लगते हैं। वास्तविक वोली का असली रूप हमें डरा देता है और हम मात्राएं साहित्यिक रूप से लगाने लगते हैं जिसका फल यह होता है कि न तो भाषा साहित्यक रहती है और न ग्रामीण दोनों के । मश्रण से एक अजीव अवड़ खाउड़ भाषा की व्युत्पत्ति हो जाती है। इस दोष के कारण अनेक एकाकी भाषा की हिंद्र से असफल प्रतीत होते हैं।

सवाद का प्रधान गुण है प्रभावोत्पादकता। यदि संवाद स्थायी प्रभाव नहीं डालता तो दर्शक श्रक्कृता रहेगा श्रौर एकाकी के किसी भी श्रंग की पूर्ति न हो पाएगी। कथोपकथन का रूप जव संवाद ले

वेखिए-सात एकांकी'

लेता है तो स्वाभाविकता के साथ उसकी चोटें वरावर की होनी चाहिए। यदि संवाद उलका हुआ, गितहीन तथा निरर्थक है तो वस्तु का विकास किसी प्रकार भी सफल-रूप से नहीं हो सकता। इसके साथ ही साथ प्रत्येक संवाद का कोई न कोई नाटकीय प्रयोजन होना चाहिए। प्रयोजन-होन संवाद का एकाकी में कोई स्थान नहीं। या तो संवाद वस्तु की प्रगति कराए, या चिरत्र का विकास करे या भावों को स्पष्ट अथवा गंभीर वनाए इसी मे उसकी महत्ता है। एकांकी के संकुचित चेत्र के कारण संवाद का उत्तरदायित्व और भी अधिक वढ़ जाता है। इसी कारण यह नियम अनिवार्य है कि प्रत्येक संवाद का प्रयोजन स्पष्ट हो और प्रत्येक किसी न किसी रूप मे एकाकी को आगे वढ़ाए। संवाद की स्वाभाविकता की ओर हम पहले संकेत कर चुके हैं। उसकी वास्तविकता मे ही उसका प्राण है। उदाहरणार्थ चौराहा में पादरी, स्कूली लड़के, पुलिसमैन, प्रोफसर, युवक, युवती, साहित्यिक, पंडित बुड्ढे, बुड्ढी औरतें, सभी के संवाद मे उपरोक्त गुण लाने का प्रयास है।

चरित्र-चित्रण के विवेचन में हमने संवाद द्वारा पात्रों में विभिन्नता लाने का सरल साधन वतलाया है और अपभंश, आमीण भाषा, तिकया कलाम तथा सहज नैसिंगिक वोली का प्रयोग हितकर प्रमाणित किया है। इसी के अन्तर्गत हम उन संवादों की भी गणना कर सकते हैं जिनसे पात्रों का व्यक्तित्व स्पष्ट हो जाता है और उन कथनों का भी लेखा रख सकते हैं जो एकांकी में प्रदर्शित जीवन स्थल को एक वाक्य अथवा वाक्यांश में समेट कर रख देते हैं। एकांकी का मुख्य कार्य है किसी एक जीवन-स्थल अथवा अनुभव को स्पष्ट तथा प्रभावोत्पादक वनाना और लेखक यदि सफलतापूर्वक चलते चलते सरलता से संवाद द्वारा उस अंश की ओर संकेत मात्र कर देता है तो संम्पूर्ण एकांकी में जान आ जाती है। यह तथ्य उदाहरण से ही

स्पष्ट होगा। 'मॉ' में अफ़ीदी जीवन की वर्बरता तथा उसके असंयम की ओर संकेत होना आवश्यक है इसीलिए अहमद कहता है—

"श्रहमद—... ख़ून का तो श्रफ़्सीस नहीं, मगर बन्दूक़— मेरी रोज़ी भी गई ।"

रहमान भी इसी भावना को स्पष्ट करता है-

''रहमान—हम लोगों के बस की बात भी तो नहीं सबके पास बन्दूकों और हर आदमी शिकारी और हर दूसरा आदमी शिकार।' 'ठाकुर का घर' में १६४२ के हत्याकाएड को एक ही सम्बाद में समेटने का प्रयक्त है—

"गंगा—" अब उसके है ही कौन! सात-सात बेटे तो उसने होम दिए। घर की एक ईट खड़ी नहीं, अब तक उनकी लाश निकालने वाला भी कोई न मिला। आदमी तो इस तरफ़ गूलर के फूल हो गए। गौरैया ऐसे पट पट मारे गए। न जाने भगवान ने क्या लिख रखा है।"

'मछुए की मां' में मछुए के जीवन का देवी विराग अभीष्ट है। इसी भावना को मुलिया की माँ स्पष्ट करती है—

"मुलिया की मॉ —ठीक है वेटा ! धन्तू मेरे लिए बड़ी-बड़ी चीज़ें लेने गया था, सो वह अभी तक न लौटा और इस बुढ़ौती में तुम मेरे लिए टट्टू ख़रीदने निकले हो। ख़रीदो, ज़रूर ख़रीदो, उसी पर तो चढ़ कर स्वर्ग जाऊँगी न !!!

संवाद का आदर्श रूप वही है जिसमें चिरत्र चित्रण तथा वस्तु विकास के साथ-साथ रोचकता वनी रहे | इसलिए संवाद कथोपकथन का रूप इस प्रकार ले कि दो या, तीन के वीच संवाद वदलता रहे और नवीन गति से आगे वढ़ता रहे | 'क' से 'ख' और 'ख' से 'ग'

ग्रौर 'ग' से 'घ' प्रणाली का संवाद नीरस होने लगता है श्रौर जैसा 'वन्दर की खोपड़ी' में प्रदर्शित है संवाद 'क' से 'घ', 'घ' से ग तथा 'ग' से 'क' तक ग्राता जाता रहना चाहिए। संवाद में हास्य, श्लेष, परिहास, व्यंग सभी का प्रभावपूर्ण प्रयोग हो सकता है।

#### प्रभाव

एकांकी का प्रभाव दर्शक-वृन्द पर लेखक मनोनुकूल डाल सकता है परन्तु ध्यान केवल इस बात का होना चाहिए कि एक ही भावना का प्राधान्य रहे। अन्य भावनाएँ गौगा रूप से रह सकती हैं परन्तु एक ही विशेष भावना का स्पष्टीकरण होने से दर्शक के हृदय पर प्रभाव स्थायी रूप से पड़ता है।

प्रभाव के प्रदर्शन में वस्तु-सामंजस्य तथा संवाद का विशेष स्थान रहता है। वस्तु-समन्वय द्वारा ही दर्शक स्थित ठीक-ठीक समक्त लेता है श्रीर सवाद द्वारा ही पात्रों का चरित्र प्रहण कर अपने को प्रभावित कर सकता है। जो सिद्धान्त दुःखान्तकी तथा सुःखान्तकी के उद्देश्य में मान्य हैं वही सिद्धान्त एकाकी के प्रयोग में भी मान्य हैं। एकाकी आनन्द और शिच्चा दोनों सम रूप से प्रदान कर सकती है। यदि लेखक का ध्येय केवल आनन्द प्रदान है तो वह आनन्द का प्रसार कर सकता है और यदि शिच्चा प्रदान तो वह यह भी सरलता से कर सकता है। साधारणतयः लेखकों ने आनन्द तथा शिच्चा दोनों के यथोचित मिश्रण के उद्देश्य से ही एकांकी लिखे हैं परन्तु अनेक एकांकियों में आनन्द प्रधान गुण है और शिच्चा गौण रूप में ही प्रदर्शित है।

